

# भारत श्रीर चीन

# भारत और चीन

सर्वपल्ली राधाकुष्णन् उग-राष्ट्रपति, भारत

> धनुवादक गंगारत्व पांडेय

१६५६ स्रशोक प्रकाशन नक्षनक

## प्रथम हिन्दी संस्करण मार्च, १६५६

मोनोटाइप १२ पोइंट में भ्रशोक प्रेस, लखनऊ ने कम्पोज किया; साहित्य मन्दिर प्रेस, पवन प्रेस और भागव प्रंस लखनऊ ने मुद्रण किया

# शिषय-पूची

| अध्याय                                        | นูกซ |
|-----------------------------------------------|------|
| १. भूमिका                                     | 3    |
| २. चीन श्रोर भारत                             | 3 &  |
| ३. चीन के शिक्षा-म्रादर्श                     | ६१   |
| ४. चीन में धर्मः कन्मृयूशियस का धर्म          | ८,७  |
| ५. चीन में धर्म: ताश्रो धर्म                  | 888  |
| ६. गीतम बुद्ध श्रार उनके उपदेश                | १४४  |
| ७. चीन में बौद्ध धर्म                         | ४७४  |
| <ul> <li>युद्ध श्रीर विश्व-सुरक्षा</li> </ul> | २०२  |

# यह अनुवाद

पथ-प्रदर्शन ही नहीं, अनुगमन भी एक विशेष क्षमता की अपेक्षा रखता है। भाव-विदग्ध ज्ञान-पूत मंगल-वाणी का उद्घोष सामान्य जिह्या की सामध्यं नहीं है। पर ऐसे उद्घोष का धनुवाद भी प्रत्यन्त कठिन होता है। अनुवादक की व्यक्तिगत अक्षमता से अनुवाद के स्वर-शिथिल व व्यंजन-कटु हो जाने का श्रत्यधिक भय रहता है। डाक्टर राधाकुष्णन् जैसे विक्व-विख्यात तत्त्वदर्शी मनीषी के इन प्रवचनों श्रीव सम्बन्धित परिकिण्टों का शनुवाद करते समय मेरा मन श्रपनी श्रल्पज्ञता धीर असमर्थता के बोध से निरन्तर अभिभृत रहा है। जितनी शीध्रता से जिन परिस्थितियों में यह अनुवाद करना पड़ा है उनसे भी इस काम में मेरी कठिनाइयों की ही बृद्धि हुई है। पर, काम भ्रा पड़ने पर, भूलों भीर असफलताओं के भय से, उससे मुंह नहीं मोड़ा जाता। सो, यह अनुवाद आपके सम्मुख है। मेरा विश्वास है कि मेरी असमर्थता श्रीर श्रक्षमता की छाप इस पर है। हाँ, श्रपनी शोर से इतना श्रवश्य कहना है कि यथाशिक ग्रीर परिस्थितियों के ग्रनुसार यथा-सम्भव ग्रनुवाद पूर्ण सत्य-निष्ठा के साथ किया गया है। सम्भव है यथोचित समय मिल पाता तो और अधिक सन्तोष-पूर्वक यह अनुवाद आपके सम्मुख में रखता। फिर भी सहृदय और विचक्षण पाठक मेरी भूनों में न भरम कर, मूल-लेखक के उद्बोधन थौर सन्देश का मर्ग अपनायेंगे, यही मेरी कामना भीर भाशा है।

मूल पुस्तक में कुछ धतुकान्त कविताएं उद्धृत हैं। इनमें से प्रधिकांश चीनी कवितायों का अँग्रेजी उल्या हैं। इन सब कवितायों का

#### वह श्रन्या '

अनुवाद हिन्दी में भी कविलाओं में ही किया गया है। अनुवाद में भूल के छन्दों का अनुवारण नहीं किया गया। कुछ श्रीर भी सामान्य सुविधायें तो गई हैं। श्राज्ञा है पाठक इस प्रयास से श्रयन्तुष्ट न होंगे।

यह श्रनुवाद करते हुए गुफे समय-गमय पर अपने कालेज के उप-प्रयानाचार्य श्रादरणीय श्री निर्मलचन्द्र जी चटर्जी से बहुमृत्य परामर्श मिलता रहा है। इसके लिए मैं उनका हृदय से श्राभारी हूँ।

गंगास्टम पाण्डेय

कान्यकुब्ज कॉलेज, लखनऊ महाविवरामि, २०१२।

# सुभिना

### <u> निशंज्ञण</u>

१९४२ में एक प्रस्तान भाषा कि में चुंगिकण जाहाँ। इस याना का उद्देश जीन की सरकार की रवीन्द्रनाथ हैगीर का एक निक मेठ करना तथा महावलाधिकत ज्यांग-काई-लेक हारा उसका उद्देश कराना था। पर भगरत-विद्रोह तथा थन्य कठिनाइयों के कारण याना का विचार छोड़ देना पड़ा; मद्यिव हैगीर का जिन मेज दिया का और उसका उद्धादन हो गया। यह चित्र 'चीनी-भारतीय सभाज' (सिनोइंडियन सोसाइटी) के चुंगिकम-स्थित भवन में एक केन्द्रीय स्थान पर गुंगोभित है। का जीप मों, जीनी कि मुंगिक भीर पुत्रक्जीनित सहयोग का यह चित्र प्रतीक है। इस वर्ष भार्च के महीने में चीन की सरकार ने फिर निमंत्रण भेजा और प्रार्थना की कि अबैन और मई यहीनों में में पान छ सप्ताह चीन में विताओं। मेंने मुंह मास में दो या तीन सप्ताह जीन में वितास स्वीकार कर लिया। वास्तव में मैंने पूरे १५ दिन चुंगिकम में और अपके आग्नाम विता दिये। विश्वविद्यालयों, विद्वत्नमानों और बीद्ध तीर्थ-स्थानों को विस्ता रहा। लगता है कि मेरी चीन-यात्रा की यह समय अज्हा ने विस्ता रहा। लगता है कि मेरी चीन-यात्रा की यह समय अज्हा ने

था। चीन की विविध्यति जटिल श्रीर निराज्ञाजनक थी। राज्यनादी दल (कोशिमलांग) और कम्यनिस्टों के बीच मत-पोद कहत तीया है। गया या सार बीनी प्रतिरोध की शिवत में वाचा छाल गरा था। होनाच भारत में भाकनण पूरी तेजी से चल रहा था। हीन बढ़त व्यरत था और इसीलिए महल-से खाँच महसूत्र कर रहे थे कि सांस्कृति ह उद्देश्य और सन्देश लेकर चीन अने के लिए यह रामय उपस्का था भी, या नहीं। लेकिन कुछ और कारणीं वे भेरा भन इत परवावित कात्रा के पक्ष में हो गया था। सुभी एक प्रकार की लब्जान्सी थी कि बोरोप तो वै श्राचे दर्जन थार घुष शाया था लेकिन सुदर पूर्व जाने का एक वी अवसर न निकाल पाया था। परिवम की भागा, परिवस के साहित्य, वर्ष चीर वैज्ञानिक जान के राध्यन्य में भारतियों की पूर्व की भागा, साहित्य भादि की अपेक्षा वहीं शिवन जान है। चीन की यह अन्ययस्थित परिस्थिति ही सम्बयाः एक मैत्रीपुर्ण याचा के निष् अध्यक्त सावसर थी। इसके श्रानिस्कित राजनीतिक किंताइयां ने चीन को उवलका आध्यात्मिक भवित को पुनत कर दिया है। हर दिशा भी, तन कहीं, एक रचनात्मक निर्माणमूजक उत्साह के लक्षक विलाई दे रहे ले। विविध प्रकार के--पूर्वी और परिचमी परम्परागत और कालिकारी- सैना दर्जी भीर सिवर्जा के संघर्जी से मानव-वेतना आसत हो गई है। एस उद्वृह चेतना का मनिष्य थागी अनिध्वित है। मारत भी ऐसी ही जाकृति के युग से मुजार रहा है। बाह्य संस्थाओं के पतन को देखते हुये इसी जाप्रति से मुख्य संबोप मिलता है। बीर इसके अलाख आज हर जिन कठिनाइयों को भोल रहे हैं वे उन परीक्षाओं के सम्मूध कुछ भी नहीं हैं जिसमें सदियों पहले पर्वतों और सागरों को पारकर जीन आने-वाले हमारे पूर्वज तपकर निकले थे। सांस्कृतिक मह्योग की सिद्धि ह

उन्होंने जी प्रयत्न किये थे वही याज हमारे निए प्रेरणा थे रहे हैं। इसिन्ए मैंने यह यात्रा की, इस उद्देश्य ने कि बीन के विश्वविद्यालयों की यह मेरी प्रदक्षिणा हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों की ग्रीर शनिक वृद्ध बनाने में कुछ सहायता दे।

## चीन के विस्तिशालय

विभार विश्व को गति देते हैं। कार्य विचार का वस्तामी है। चीन की शिक्षा-संस्थायें ही ने केच्य है जहाँ चयीन जीन का नियाण हो। महाहै। सांस्कृतिक प्रमण्ड्याम परम्यराओं के बन्धन से गानव-मस्तिष्ठ की मदन करने की अपेक्षा करता है, एक स्थीन सरस आया के विकास की प्रस्तात्तर करता है--ऐसी भाषा जी सार्वपनि । शिक्षा कर राजन प्रभाव-पूर्ण भागन बन सके और जी एक नवीन संस्कृति के विकास का प्रकान-नुषे भागत्र वन सके। इस पुनगत्थाय को गांत ये यह है विश्वविद्यालयों के नेतामण । से विद्यविद्यालय जीन का एक केवता के वह हैं। श्रीप उमें लिए लीन के शबुर्यों की विशेष हुना की एक नर रही है। श्रिष्टित चील के निधान और विवार्थी अपने हों। है : हिलानं हों े बाहर विकास दिवे गये हैं--विस घरती में 👑 🔻 💥 💥 🗀 🖽 महि मसं है। ये जोग समर्थंत जीन नहीं गई है। यहां बड़ी माडिलाइसी. जारोरिक अनुविधानों को छेत्रते हुने में जान अद्युत समा से कामे कर पहें हैं। विभास प्रामीधान इमारतें नहीं हैं, साधन-संम्पन्न प्रयोग-भागाने नहीं है और न सन्दे प्रतायान नहीं है। कांग चनाऊ बांब जीर गिहा की बनी हुई फोंपिंद्यों में कक्षाये लगती हैं। गेर्जे श्रीर कुलिया चीए के वस्तों की बनी हुई है। हैं जीवजारण र पाएकों बीर

विद्यार्थियों का समाज है, उनकी संस्था है और ऐसा समाच, ऐसं संस्था बराबर जीवित रहती है, भने हो उन ग्रध्यापकों श्रीर विवार्वियां द्वारा काम में लाई जानेवाली इमारतें मिट्टी में मिला दी जायें। बिश्व-विद्यालयों के जिन विभागों को उनके प्राने श्रावासों से निकान जातर किया गया था वे अब एकच हो गये हैं और यह एक बहुत बड़ी सफलता है। सरीब होकर हम फिर से सम्पत्ति भाषा कर सकते हैं, बीमार हों तो फिर से स्वास्थ्य-लाभ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मर भवे तो धरती पर कोई शनित नहीं जो फिर से हमें जी नित कर सबे। जीन के विक्वविद्यालयों का यह लक्ष्य है कि चीन की आत्मा जीवित एहे। मेरा ऐसा धनुभव है कि चीन के जो जिलक सदियों से गामाजिक जीवन में बड़ी ऊँची प्रतिष्ठा पा रहे थे, ग्राज वहत प्रधिक कच्छ भेल रहे हैं। चीन में विद्वान् ही श्रधिकारी वर्ग में होते हैं। बहुत-से राजदूत धीर बुटनीतिज्ञ विरमियालयों के शिक्षकों में से हैं। चलिय-स्थित भूतपूर्व चीनी राजदूत इस समय 'केन्द्रीय राजनीतिक प्रतिष्ठान' (संट्ल पोलिटिकल इन्स्टीट्व्ट) के प्रधान हैं। प्रध्यापकी का वेतन बहुत कम है। उन्हें वही वेतन मिलता है जो युद्ध के पहले की परिस्थिति में मिलता था और ग्राज बहुत ही अगयन्ति हो गया है। थोड़ी-सी वृद्धि जो उनके वेतन में की गई है वह न कुछ के बरावर है, खासकर गरि हम ग्रावश्यक पदार्थी के मृत्यों में होनेवाली वृद्धि का विचार करने हैं। मेरा विचार है विद्यार्थियों को भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता छीड़ शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही आर्थिक संकट से परेशान हैं। सुख को ह सुविधा का जीवन उनके लिए स्वप्त हो गया है और सुरक्षा उनके िलए हुँसी है।

फिर भी युद्ध विश्वविद्यालय की भावना और विद्यापियों की

संख्या-वृद्धि को रोकने में सफल नहीं हो सका। मुक्ते गालुग हुआ है कि चीन के विश्वविद्यालयों में इस समय जितनी विद्यायियों की संख्या है उतनी पहले कभी नहीं रही। सहशिक्षा का तो नियम ही है। लड़के श्रीर लड़कियां स्वतंत्र श्रीर प्रफुल्ल जीवन में साथ-साथ काम करते हैं। इस स्वतंत्रता श्रीर निर्वन्ध जीवन से उनके बीच किसी प्रकार की जच्छंखलता या स्वेच्छाचारिता नहीं पनवने पाई। उत्मुक्त प्रेम श्रीर शाहचर्य-परिणय की चर्चा चाडे जिताती हो पर श्रविकांश नवयुवक श्रीर नवस्वतियां शरीर भीर मन से सवस्थ और स्वच्छ दिखाई देती है। निस्कन्देह श्रेवांद्धित घटनायें होती हैं थोर प्रवाद भी फैलते हैं, पर इनकी संख्या श्रमेरिका और बिटंन के मुप्रतिक्ठित विख्वायतालयों म इंनियाणी ऐसी घटनाओं की संस्था से अधिक नहीं मालूम पड़ती। सापारणतः सहिवाक्षा वहां सफल ही हुई है। धनी कुछ समय पहले तंह जीन में महिलाएँ घर की चहारदी वारों में बन्द भी और उनकी विक्षा उनके पारिवारिक जीवन में ही होती थी। बहुपत्नीत्व ग्रीर माना-पिता की संरक्षकता हर महिला को पति और परिवार की चिन्ता रो स्तत रखती थी। चीन में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन, व्यवसाय यो र शिक्षित प्राचीविकायों से भ्रज्य रखा जाना था। यंत्र कान्त के हारा एकपत्नीत्व की प्रतिष्ठा की गई है और युहकालींग परिरिषतियों ने कुछ पुंसी प्राचादी थी है जिससे एक स्वस्थ गामाजिक जीवन का विधास सम्भव हो सकेगा।

विश्वितियालयों के मानवण्ड होने हैं। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियाँ में विहान के विभिन्न विभागों में बहुत काम नहीं किया जा सकता हैं फिर भी आज चीन की विहान और प्राविधिक हान की प्रधिक आवश्यकल हैं। चीन की शिक्षा में साहित्यिक प्रभिष्ठित मा बहुत त्रमुख स्थान है। सदियों में वली साली कम्प्यूशियन दीक्षा इमक लिए उत्तरदायी है। अभी कान्ति के बाद ही से बेजानिक शिला को बाद गम्भोरतापूर्वक व्यान दिवा गया है। चौन की विज्ञान-परिषद् (काद्य सोसाइटी आफ चाइना) की राममना १६१४ में हुई थी। बीनी विद्वलिपद् (एकेडोमिया सिनीका) की अनेक बन्धेषण-काराम है जा साहित्यक और वैज्ञानिक पानी प्रकार के विषयी में में अन्यक्त गरती हैं।

युद्ध समान्त हा जाने के बाद चीन की एक महान् अवगर जिलेग कि वर्गों से व्यस्त अपने लगरी और विश्वविद्यालयों का पुनिक्षणिय करे और संसार के सम्बन्ध तिज्ञ कर दे कि अब भी उसमें नह करकान्य अन्ति और संसल्प-भागत क्षेप है जिसने प्राचीन काल में स्वापत्य और अन्य कला-क्षेत्रों में आश्वर्यजनक निर्भाण किये थे। एक अगरोबा यात्री श्टली के एक नगर से दूसरे में पूमता रहा और कीन्द्रहत एवं अशंसा भरी वृष्टि से कला की अद्भुत हातियों की देखता एता तथा अपनी यात्रा के अन्त में अपने मार्ग-दर्भक से पूछा—"कहिये. यह सन् तो अद्भुत है, सब अतीत की महान् कृति है, लेकिन "िह इस सी वर्षों में आप लोगों ने क्या किया है ?" यह प्रश्न जितना आश्वर्यजन ह या उतना ही निरुत्तर करनेवाला थी।

खेती के सम्बन्ध में भी कोई परिवर्तन नहीं किया बचा । एक पुरावी चीनी कहावत है—"कियान होने के लिए अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, कियान बनना है तो जैसा पड़ोती करता है करी।" गई-बीती पीड़ियों के पुराने तरीकों का मोह, ज्यापक व्यक्तिवाकी वृदिद्कीण और सहकारिता की भावना की कभी ने खेती में उपांत नहीं होने दीं। अगर असल बढ़ाने के तरीकों को अपनाना है तो खेती के तरीकों

को भी आगुनिक रूप देना होगा। देश के अनुल सिन्य साधनों का विवास नहीं किया गया। चीन राष्ट्र भूत्यांकन की अभता रखता है। वह युद्ध के बाद बेली की उसति के लिए पर्याप्त पा स्पन्न करने को तैयार होगा। चीनी बोगों का भिस्तष्क तास्तिककन के स्वायतारिक है। वे तत्व और तथ्य की बात करते हैं, इसीनिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अवसने और अंगीकार करने में सब सफल होंगे।

निषयिवासयों का बातायरण उत्साह से भरा हुआ है। विधार्थी-समायों और परिषदों में रात में बहुत देश तक यन्तर्राष्ट्रीय सगम्याओं, रावनीतिक कल्पनादयों और बनन्त विभेवों के सम्यन्य में विवाद चया करते हैं।

सभी जिल्ला-संस्थाओं में विद्यार्थियों की चीनी कान्ति के सिद्यानों से परिचित कराया जाता है। जित सोमवार को जाता ११ वर्ज विद्यालयों के विद्यार्थी और जिल्लक राष्ट्र-व्यव की सलामी देते हैं, टाक्टर राम याद-सेन के पति अपनी अद्धा प्रकट करने हैं जिल्होंने चीन की क्षिम विश्वेत्वलाता की रोका, लोगों में एकता की भावता उत्पन्न की और जनके राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को बचाया; इस अवसर पर उपवटर समयात-सेन हारा निर्भारित सिद्धान्ती को दुहराया जाता है। जीन के सामाजिक, राजनीतिक और आधिक पुनर्जीवन के लिए अगाई गई शायटर ना सात-नेन की बोजना ने सुन पीन राष्ट्र को पराव्य

नीयांगिक करियांते कि क्षेत्र के विकास कि कि व्यक्तिक (बैंग-साम्रो) कि का प्रकार को कि कि कि कि का वासि के साम्रो है। कासियां को का मार्थिका निर्माण क्षेत्रका नेक्षिक

काई है। राष्ट्रवादी चीन, साम्यवादी श्रीर तांग चिंग वी के अनुयायियी ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है, यत्त्रिप वे इन सिद्धान्तों की

> दावितको है रक्त, श्राजीविका, भाषा, वर्ग तथा परम्बरायों शीर शादतों की एकता। राष्ट्रीयता वह धगत्य निधि है जो एक राज्य को अपने विकास और एक जाते की अपने अस्तित्व की

अविविद्याता के लिए प्रेरित और समर्थ करती है।

लोकतंत्र या प्रकातंत्र का सिद्धान्त। किसी भी संगठित और एकता सं वैवे जन-सम्बाध को एक जाति कहा जाता है। 'प्रभसत्ता' वया है ? प्रभुसत्ता राज्य के क्षेत्र पर ज्याप्त मधिकार और शनित है। जब जाति और प्रमुतला का गठवन्यव ही जाता है तन जनता की राजनीतिक प्रतित का जन्म होता है। सरकार जनता की वस्तु है। यह अवता द्वारा जनता का निवमन है। ग्रीर यह नियमने समस्त जनना के हित के लिए हैं: समुची जनता भरकार का नियमन करती है वहां जनता की प्रमुखसा दिखाई देती है।

(स) जनता की बाजीविया का अववा समाजवाद का सिद्धान्त। मिन्त्रोंग का शर्थ है जनता की आजीविका, समाज का कल्याण. जनजीवन; श्रीर धाजीविका के खिडान्त का मध्य है जनता की उदर-पति की समस्याओं को हव करना। वालीवका का क्षीज सामाजिक विकास के निवर्गों के अनुकूल है। यही था इतिहास की केन्द्रीय गवित हैं। जबर-पृति की समस्या जनतः की आजीविका की समस्या है। जनता की प्राचीविका की मुजारने के लिए निम्नलिखित शिद्धान्तीं की कार्यान्विवं करना होगा-(१) असम्पत्ति का समानीकरण और (२) धर्थ-सम्पत्ति को नियमन-चीन की धजकीय गुधना-ग्रीवित, चुंगिक्ज, बारा प्रसारित An Outline of the Organization of the Knomintang and the - Chinese Government (1940), स उनुसुद्ध ।

विविध व्याख्यायें करते हैं। कुछ दलगत संस्थायें हैं जो महावलाधिकृत च्यांग काई शेक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करती हैं; जैसे, केन्द्रीय शिक्षण-शिविर (सेण्ट्रल ट्रेनिंग कॉर) श्रीर केन्द्रीय राजनी तिक प्रतिष्ठान जिन्हें राष्ट्रवादी दल चुजाता है। ऐसे आलीचक भी कम नहीं है जो इन्हें सैन्यीकरण का साधन मानते हैं। शहुगाल विदेशी कहते हैं कि महाबलाधिकृत प्रजातंत्र की अपेक्षा कार्य-कृशलता याधिक पसन्द करते हैं और धल्पमत की राय की भुवल दिया जाता है श्रीर कुछ संस्थावें तो बन्दी-विविधीं से किसी प्रकार भिन्न नहीं हैं। राष्ट्रवादी शासन की प्रजातंत्र के सिद्धान्त से असंगत कहा जा सकता है, इस सिद्धान्त से जो अवटर सन यात रोग के तीन सिद्धान्तों में से एक है योग जिसके अनुसार बासन-संस्थाओं का जनता हारा निर्वाचित थीर त्रजातान्त्रिक हंग से नियंत्रित रहना शांत्रस्यक है। राष्ट्रवादी दल ने एक प्रस्तावित संविधान तैयार किया है जिसके द्वारा युद्ध के बाद वे चीन में प्रवादांत्र की स्थापना करचा बाहते हैं और जिसमें ऐती श्रावित राजनीतिक वास्त्रों को जामिल किया गया है जैसे उपकम (इनीजियेटिव) और ऐसे मंशियों की प्रत्याहित (रिकॉल) जिन्होंने जनता का विश्वास की दिया हो। इस समय तो विद्यार्थियों श्रीर शय्यापकों में कियारों का कठोर नियंत्रण किया जाता है। बर्तमान सरकार हारा प्रेरित जापान की प्रतिरोध भावना के प्रतिस्थित और किसी बात की जनप्रिय नहीं कहा जा सकता। चीनी लोगों को इस बारा की शिक्षा मिली है कि वे अपने आवको एक महान् परिवार के राइस्य समभी भीर इसलिए ज्यापक क्षेत्रों में संगठित कार्य करने की पापित कम हैं। परिवार के प्रति यह 🖹 🗀 🖒 🦈 📫 मामजो स्रीर शासन के धेत्र तक में दिए 💮 🗀 🗀

विलकुल सामान्य है कि एक या यो परिसार मत्तारुह है और वे ही बेच पर सामन करते हैं। एक नवजवान जड़की से अब बीन का मानि के खिलने की कहा भया तो उसने अर्थमंत्री डाक्टर कुंग का चित्र सींग दिया! और किर भी जितिक पर सुतरे नेता नहीं दिखाई वे प्रेम कानून उनके द्वारा बनने साहिए जिन्हें उन उपनुनी का पालन करना है। एक ऐसी सरकार ही आधान कर सकती है, जब्द स्तरों पर फेले अव्यापार को सभाष्या कर सकती है, जान-मान की सुरक्षा कर अवती है और नई संचियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझती से उत्पन्न कर सकती है जिसका नियंचण प्रजातान्त्रिक हम से किया जाता हो। जम मभी राष्ट्रों में प्रजात वीय संस्थार्थ सामान्यतः काम नर्जी कर पाती जो खुद्ध में व्यस्त हों। इस बात की पूरी-पूरी आक्षा है कि वैसे ही युद्ध समान्त होणा चीन में भी ये संस्थार्थ काम करने लेगियी।

## चील में धर्म

चीन की चीनी भाषा में 'चुंग की' कहा जाता है, जिस है को कि मध्यम राज्य। मेन्सियस का कहना है कि 'कल्प्यूजियस ऐगे ज्यांका के जो अतिवाद से दूर रहते हैं।'' मध्यम कार्य-प्रणाली (जीव उन एक्बन) चीनी मान्य प्रन्थों में से एक है। बीद धर्म में मध्यम को अपनाया है। की अपनाया गया है; और जीन ने बीद धर्म की अपनाया है। स्वमाबत: चीन के लोगों में किसी प्रकार के अतिवाद पर विस्वाद नहीं हैं। अपने विचारों में चीनी लोग दुराग्रही या महान्य नहीं हैं। अपने

<sup>া</sup> IV. 2. X. Analects, XI. 15 देखिये ।

एक ऐसा धोत्र है जिसमें लोग बड़ी सरलता से मताम्य बन जाते हैं, लेकिन चीन का वर्ष एक प्राह्मायपूर्ण हंग व इन न्याई ने महा है। परस्पर छिप्रान्वेपी धार्मिक विवादों के पध-चन्ध में चीन का नीवन द्रियत नहीं हो पाया। राजनीतिक कारणों से लोगों को वाड्नर दी गई है; लेकिन यह लाउना मोरोप के झामिक युद्धों अववा वामिक परीक्षणीं भीर दण्डों को विभीषिका तक कभी नहीं पहुँच णाई। जीनी खीग छढ विद्धारतों के वास नहीं हैं और न वे मानव-प्रकृति की पुकार तथा उसके समिल तर्र और उदार-भाव के प्रति उदासीन ही हैं। तर्व और सह विद्या में कला, साहित्य और अर्थ के धेटा में अन्य-विद्यास और गरवादी की दूर करने में वड़ी सफलता पाई है। गम्भीर विवयों पर विवाद करते समय भी चीनी लोगों में विनोद-वृत्ति रहती है। जिन नीमी का विस्तास है कि मुतकों का अस्तित्व नहीं है और उपस्तित् उनके प्रति विविधान समय भीर प्राच का अपन्य है— उनके इस तर्ज पर विचार करते तुने थी मौन्त्यू कहते हैं--''हम वह नाग भी ने कि मुतारमाओं का ग्रस्तित्व नहीं है तक भी विखिदान अपन्यय नहीं है। यदि मझ तथा अन्य धरत्एँ नाली में बहा दी जाये तब ही हम उने वेवाक बरवादी कह सकते हैं। के किम बास्तव में होता यह है कि परिवार के सदस्य और माँच के भित्र गण सभी अपना-प्रपत्ता जाग पर्ते हैं ; इंस-लिए हरा विविदान की प्रचा का सबसे बुरा नाम इंतना तो है ही कि हमें अपने पड़ोशियों से शब्छ सम्बन्ध बनाये रखने में भवद मिलसी है। " और नीजिए, सन् २६५ ईसवी पूर्व में चिन राज्य के मुतपूर्व

<sup>&#</sup>x27; Waley: The Way and Its Power (1936),

जासक की पत्नी मृत्य-अध्या पर थीं। उसने वी राज्य के एक अजनवी से अपना महरा सम्बन्ध बना रखा था। मरने से पहले अधने आदेन दिया कि इस अजनवी को उसकी अन्त्येकि के समय बील चढा दिया जाब ताकि उसकी श्राहमा उसे कन्न के बाहर रास्ना दिखा गर्क। वी राज्य के इस सजनवी के सामने विकट समस्या वा गई। समकी और से एक भित्र ने इस भरती हुई रानी से बँठ की। उसने कहा - "का क्षापको इस बात का विश्वास है कि मुत्तकों की भी भाव-विवास होती है?" "भें तो ऐसा नहीं सोचती ।"--ससने कहा। "तो महाराधी जी इससे थापका नया लाभ हो सकता है कि जिस स्थिति की आपने जीवन में प्यार शिक्षा बह आपके साथ एक ऐसी विविध में- एक ऐस राज्य में - जाय जो चेतना-शृष्य है ? और इसके विवरीत मधि मृत्रहों में भाव-वेतना होती है तो भृतपूर्व राजावित्रज कोथ से पागल हो जायँगे। वह कहेंगे-'यह देखी, यह रातीजी है जो महीनां से जिन्दगी शीर मीत के बीच फला कुल रही थीं, आज की राज्य के इस पूक्त के जाथ प्रधार रही हैं! निरचय ही यह इतना बीगार नहीं रही जितना इन्होंने ग्रमनी जनता को समका रखा था'।" रामी ने कहा---"विवन्हन ठीक।" और उसने धपना आदेव वापम ले लिया।"

कविषी नुई ने लाखी त्सू के सम्बन्ध में लिए। है: —

"जो हैं गुखर, मूढ़ हैं वे जन ज्ञानी मीन बना रहता है। मुम्हे बताया है लोगों ने— ऊपरके ये शब्द कहें ये लाग्नो त्सू ने।

<sup>\*</sup> Waley: The Way and Its Power (1936), quarter

श्रज यदि यह विश्वास करें हम---वह---जाश्रो त्सू ज्ञान-महिम थे, तो यह कैसे हुश्रा कि वे फिर एक गहान् श्रम्थ लिख बैठे जिसमें पाँच सहस्य ज्ञाब्द हैं? ..."

चीन के विभिन्न मतों में बहुत कम उहुंडता या श्रात्म-प्रसार की भावना है। सन् १६१५-१६१६ में चीन गणतंत्र के संविधान में एक ऐसी बारा जोड़ने का प्रयत्न किया गया जिसके द्वारा कल्प्याचियन सिद्धान्त की चीन के प्रधान तान्विक नैतिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जा रहा था: इस धारा को सुवान शी-काई का समर्थन भी प्राप्त हो गया था। लेकिन चीन के नये नेताओं ने इस धारा के स्वीकार किये जाने का बटकर विरोध किया और अन्त में यह धारा संविधान से हटा दी गई। इस धारा की स्वीकृति के विरोध में लाये गये तकीं की श्री चेन तु-स्य वे इस प्रकार व्यक्त किया है—''शासन श्रीर शिक्षा के साधनरूप में सभी धर्म व्यर्थ हैं। इन्हें अतीत गग के अन्य उच्छिष्ट आदशों के सभाग समसना होगा। यदि हम यह भी मान लें कि ग्रशिक्षित लोगों के लिए एक वर्म की आवश्यकता हो तकती है तो शन्य थमी की शिक्षाओं की उपेक्षा करना कहाँ तक उचित हो सकता है ? यदि हम यन्य घमी की उपेक्षा करते हैं और कल्प्युशियरा वर्ग की ही राविधान में स्वीकृति देते है तो हम जनता की वार्षिक स्वाबीनता पर आधात करने के दौषी हाते हैं।"३

\* He Shih: The Chinese Renaissance (1934).

<sup>9</sup> Waley: A Hundred and Seventy Chinese Poems, E. T. (1923), 453 (55)

यह सत्य है कि चीन में कोई गम्बीर पाणिक पीड़त गीर उपह्रब नहीं हुये, पर इससे गह निर्णाण नहीं निर्माण का सकता कि चीन के जोगों में धर्म-भावना में क्यों है। विदेशों के चीन जाने नार्व गांध्यों जो मैंने धर्मस यह कहते गुना है कि नीन के लोग पर्य में बहुत राजि नहीं रजते, कि वहां के विद्यान जोग कंत्रपाएमा, अनास्थानन और धरीववरवादी तथा नात्विक भी हैं और नई पीच तो पर्य-विद्यान मां है। कुछ चीनी को इस बात पर गर्व भी करते हैं। इन प्रथन के सम्बन्ध में कोई सिद्धाला स्थित करना मेरा काम कहीं है, जीकन हुनें यह बाद रखना चाहिए कि आर्यन्यान में भी जीन के लोगों का बंग बहुत शरल मने था। उस पर्य में धर्मने पूर्वभी की पूजा, नैसर्गिक विद्याम में अपने पान स्थान प्रभाव भी भागित था। पूजा भार्व विद्यास मा समुन-परीक्षण का अभ्यास भी भागित था। पूजा और कर्मकोड को बहुत का थे।

विश्वविद्यालयों श्रीर शत्य शिक्षा-संस्थाओं में तनक शिवावित्रा श्रीर श्रीर श्रीर नवयुधितयों में पर्म के श्रम्यान्य तें कोई विश्वेष जात है। नवयुवकी श्रीर नवयुधितयों में पर्म के श्रम्यान्य तें कोई विश्वेष जात है। समूचे संसार में शामिक जीवन कर एक तथा स्वरूप शिविधित होता, अपेक्षाकृत एक काघारण और श्रीयक श्राध्यातिक विश्वास । चीन काल शापको प्राचे लिए वैयार कर रहा है, जैसे श्रम्य दूसरे राष्ट्र श्रवने की प्रश्ति कर रहे हैं। केंकिन पूजा को जो भावना हम सबके हृदय में कार जान हुई हो असको उराइ फेंकने का कोई क्रमीर श्रधास वहां नहीं हो रहा है। यह हो सकता है कि चीन के लोग चिन्तम्यूलक जैतिकता की समस्यायों के शिंत श्रीर व्यक्तिकत मुक्ति के सम्बन्ध में इतने चैतन्य न हों, लोकन इसके यह तो सिद्ध नहीं होता कि असमें धार्मिक भावना नहीं है।

फ-तान विश्वविद्यालय में मेरे भाषण का विषय था- 'क्या अर्ग अभिवार्च हैं ? ' भेरे भाषण के बाद विश्वविज्यालय के प्रधान पहांच्य में, जो शना के भी अध्यक्ष थे, मुन्दे बताया कि कुछ गणात पहले कुछ विद्यार्थियों ने परस्पर ऐसे विषय पर एक विवाद किया था और बहुमह में यह शिववर निया था कि सैद्धान्तिक, एक और मत्यायक भवे तो अनावस्य है, पर प्राध्यात्मिक जीवन के उप में यमें मानव-प्रति दे स्त्यान के लिए अविवायं है। आज हम अपनी वैज्ञानिक सकलताग्रह, भाषितिक साधनीं और संगठनीं पर गर्व करले हैं--याहाकारिता, ण्यासन, निष्ठा पाँए प्रतिदेशनगणना के नैतिक पूर्व भी प्रवसं एयोप्त हैं। सामाजिक नेतना आज से विविध प्रवृद्ध कमो नहीं एही, सास्ति के लिए जन-भागंथा भाज से प्रक्रिक बवल कभी नहीं रही. अपने पड़ीसी के प्रति अन भाषता आज में खिला कभी नहीं गई और फिर भी संसार शक्ति और घंगा के बंगुन में पड़ा हुआ है। अंसार पाल एक बालेकडील विभावन्त्रीया हो। बसमें अधित है, गीत हैं, वैष हैं और वंपल-सिहि की नामकों है लेकिन उसमें अपना स्वय स्वा विया है। याज हमें जिसकी जावस्वकता है वंह न अधिक बाल है योर व अधिका संपठन, न वह श्रोधक प्रनुवासन है और न वेकित षाजाकारिता: बिक्त यह है धर्म की शावना, जीवन के उस पुरुष पुरुषायों की रत्रीकृति जिलकी सिद्धि के लिए विशास और संगठन, यनगासम् मोर् गाजापारिता का प्रयोग करमा है।

यह सीभाष्य की वाल है कि चीन का पंगे वर्षवादी नहीं रहा। उसमें रुद्ध सिद्धार्सी का बीजवाला नहीं। वह एक बातावरण है, एक भनीदवा है जिसमें क्राइम्मीमिट जेन्स जो एक निरुद्ध पर पर हुआ निके साजापिक जेन्स के साम ग्रापट, मानगुर्धारणाहण

भाभ-परक सामान्य जीवन में उच्च है। श्राध्मारिमक सहनशीलता धोर समकौते की पृष्ठभूमि में गर्गावृत्तियों और मतों के विविध एप साथ-साथ चलते हैं। चीन के बोगों का दुष्टिकोण वास्तव में सीवर्गपुण है। उनकी यह विशेषता उनके इस विश्वारा का परिणाम है कि अर्म का सम्बन्ध ताकिक विवादों से उतना नहीं है जितना जीवन की सकिय अधिवयंक्ति से---मनमा-बाचा-कर्मणा के निर्वाह से---है। धर्म की स्थापना तक हारा नहीं होती, उसकी अशिव्यक्ति जीवन के माध्यम से होती है। विश्वास की प्राथमिकता की ऐसी अभिव्यक्ति, जो दार्शनिक बीर राह चलते सामान्य मन्ष्य सबको बन्तिमण्य से बारवस्त कर सके, कवियों, दुण्टायों, सन्तों और रहस्यवादियों द्वारा व्यवत की जाती है; कोई स्करात या कोई बुद्ध, कोई यीथु या सन्तपाल सामान्य जनता ंके हृदय को प्राक्वस्त श्रीर विश्वस्त धर देता है—केवस ग्रपनी सहज सरलता और आत्मप्रेरणा के साथ सुधिवामुलक जीवन-पद्धति की अस्थी-कार करके। अपने जीवन के ढ़ारा ऐंसे लोग यह सिद्ध करते हैं कि उन्हें अप्राप्य बहा-ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस ज्ञान की व्यवहार में उतारने की श्रविचल शक्ति और साहस उनमें है।

चीन की जनता श्रविकांग्रहण में धर्म का यह ग्रथं नहीं गामती कि तनस्वी का-सा अनुवासन अपनाया जाय, उपवास किये लागें और इसी प्रकार की शरीर-यातना की श्रन्थ विधियां श्रमनाई जायं। की एक धर्मिक व्यक्ति का लक्षण यह हो कि संसार की श्रन्य किसी वस्तु की ग्रेपेशा वह ईश्वर से श्रिक प्रेम करे, या उसके लिए श्रन्य सबका त्याम करे, सोचे कि जीवन की समस्त मधुरताशों का त्याम शब्हा है यदि केवल ईश्वर प्राप्त हो सके, तो चीन के लोग धार्मिक नहीं हैं। ही, उनके बीच भी काफ़ी ऐसी श्रात्मायें हो गई हैं जो धर्म के इस मान-देह पर

पूरी उतरती हैं, जिनमें ईश्वर की श्रविचल लगन है, जिन्होंने कमें की अपेक्षा चिन्तन में ही अपनी कल्याण-साधना की है, जिन्हें एकान्त जीवन की ही कामना रही है श्रीर जिन्होंने सामाजिक पचड़े से ग्रपनी धात्मा को सुवत करके उसो के उत्थान की चिन्ता की। लेकिन बहसंख्यक चीनी जनता के लिए तो धर्म का यही उद्देश्य है कि वह एक सीजन्यता, सहन-जीलता और सुबुद्धि-पूर्ण मनोवति का विकास करे। यदि हमारे मनो-भावों और विचारों में सामंजस्य है, संहिति है तो हम प्रसन्न रहते हैं: पर यदि वे विश्वंखल हैं -- प्रभ्यवस्थित हैं तो हम दु:खी रहते हैं। श्रांतरिक जीवन का विकास मानव-जीवन की पूर्णता का एक तात्रिक श्रंग है। जो योगियों का जीवन बिताते हैं उनमें भी हमें वह गुरु गम्भीर ंक्द्रता श्रीर कट्टरता नहीं मिलती, जो धार्मिक पतान्धों में मिलती है।

चीन और भारत में धर्म जीवन और अनुभव की वस्तु है, न कि गत श्रीर मतांधता की। मनुष्य के अन्तरतम में निहित जो 'स्व' है उसके साथ जिस निगृद सता की एकता है उसी का साक्षात वर्म का उद्देश्य है। ईश्वर का राज्य-- ब्रह्म-लोक- नाना नी ने नानगरिः। शहातमा बुद्ध के लौकिक जीवन । 🔑 🖂 🖂 💥 🖫 🖂 🗗 दें । 🖂 उपदेश की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि उदारतापूर्वक वे सब कुछ सिखा जुके हैं, गुप्त कुछ भी नहीं एखा; केवल इतना कहना गेष है कि उनकी शिक्षा का सत्यार्थ ही विश्वासी के जीवन का आंग बने। हमें अपनी निगृह माहमा को ही अपना प्रदीप और भवना शरणाश्रय बनाना है; हुमें सत्य-नेत्र--श्रारणज्योति---श्राप्त करनी है! अधिव भा लीय मनीयी बोधि धर्म ने विष्यामा है कि वार्यिक मूल सपुरवक्त ज्ञान है और न सरकर्म, बहिक बार्निक गुज है अन्तर्जान और अन्तर्ज्योति को चिन्तन से प्राप्त हीती हैं। जीवन का एकान्त सत्य है वृद्ध नृति---,यर्स-काया जी प्रत्येक 🧍 计二字字 医多二角 化电子放射电子 化二氯甲

व्यक्ति में हृदयस्य है। आठवीं शती के एक वार्मिक लेखक श्री लू यें कि (Lu Yen) ने लिखा है—"जब कल्प्यूशियस कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को लक्ष्य-प्राप्ति कराता है, या जब बुद्ध उसे धारम-यृष्टि कहते हैं, या लाओ त्सू उसे धन्तर्वृष्टि, तो उन सबका धर्य एक ही होता है।" ये लोग किसी शारीरिक तत्त्व की बात नहीं करते जो धार्मिक वक्ष्माणियों और तापस-योगियों तक ही सीमित रहता है। ये लोग सामान्य बौद्धिक चेतना की सीमाओं से परे चेतन-शक्ति के विकास की बात करते हैं। आत्मा बुद्धि की अपेक्षा विस्तृत है और जब हम बौद्धिक स्वरूपों से परे आत्मिक जीवन की गहराई में धंसते हैं तो हमें आत्मा की स्थिति का बोध होता है और उसकी धाकाक्षा उत्पन्न होती है।

धर्म-दृष्टि आत्मा की अनुभूति है और जिसा उस अनुभूति की तैयारी। आत्मा की मुक्ति केवल बीद्धिक संकल्प से ही नहीं सिद्ध होती। इसके लिए एक व्यापक और सम्यक् नैतिक प्रिक्रिया, स्वभाव का एक गम्भीर परिवर्तन, काम और ग्रह-भाव की पूर्ण विजय आवश्यक होती है। बौद्धिक तर्काडम्बर—वह चाहे जितनी मात्रा में हो—हमें माथा के बन्धन से मुक्त नहीं कर सकता। ऊर्ध्व नैतना को विकास देवी बरदान की अपेक्षा व्यवितगत प्रयास का फल अधिक है। ईप्यर व्यवित बाह्य नहीं है, वह उसके भीतर ही है और यदि बायक आवरक दूर कर दिये जाय तो वह अपने को व्यवत और प्रकाशित करने के लिए अस्तुत है। आत्म-सुद्धि के लिए बलिदानों को भी एक साधनरूक

Wilhelm: The Secret of the Golden Flower, E. T. (1935), 172 18

में स्वीकार किया गया था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि बाह्य कियाकलापों को शान्त किया जाय, आत्मा पर के आवरण हटाये जायँ, चेतना के अमिकस्तरों को पार करते हुए तब तक आगे बढ़ा जाय जब तक शुद्ध आत्मा तक पहुँच न हो जाय जो हमारे भीतर ही है। इसलिए मुक्तात्माओं के लिए मत और कर्म-कांड बंधन हैं जिन्हें तोड़ना होता है। जिन मूर्तियों को हम पूजते हैं वे भी उस सत्ता के काल्पनिक प्रतीक हैं जिसका न तो पर्याप्त चित्रण हो सकता है और न वर्णन:—

> "वे सब तेरी खंड-ज्योति हैं, खंड ज्योति, बस, श्रौर नहीं कुछ! श्रौर देव! तू उन सबसे ही श्रीतमहान् हैं।

धार्मिक मत तो ब्रात्मानुभूति के साधनरूप में ही ध्रपना महत्व रखते हैं और केवल मूछ लोग हो उनके सम्बन्ध में कलह मचाते हैं। बीधि धर्म ने ध्यान-योग को शिक्षा दी थी, चीन में उसे चेन मत कहते हैं। (जो संस्कृत के 'ध्यान' से बना है) ब्रीर जापान में उसे जेन मत कहते हैं। इन बोधि धर्म के दो प्रधान चीनी शिष्य थे—हुई-सी और ची-याई। श्री ची-काई ने अपने गृष्ट से भी आगे बढ़कर एक नवीन पद्धति स्थापित की जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के चपदेशों के बाह्य विरोधों में श्रीनि धैटाई। उन्होंने महात्मा बुद्ध के चपदेशों के बाह्य विरोधों में श्रीनि धैटाई। उन्होंने कहा—"पान इ-परित्नितियों की विषयता श्रीनित्र विद्यान सिद्धान प्रमान हैं, लेकिन लक्ष्य एन हैं। यह जक्ष्य है बुराई—श्रमत् पर विज्ञान, परन सत्य श्रीर श्रित्र की दिखि। इसका कोई महत्व वहीं कि कीन किस माने से इस सध्य तक पहुँचता है. लक्ष्य-

प्राप्ति ही पर्याप्त है। जो लोग इस तथ्य को नहीं समऋते वे ही विभिन्न मतों के उपदेशों की तुलना करते हैं और उन पर विवाद करते हैं, जो इस तथ्य को समभ जाते हैं वे सब मतों को स्वोकार कर लेते हैं ग्रीर सबको पचा लेते हैं।" चीन और जागान के बौद्ध हीनपान और महायान मतों के ग्रन्थों का ग्रन्थित करते हैं ग्रीर उनके महत्त्व की श्रंगीकार करते हैं, इस रूप में कि वे पृथक्-पृथक् मनोवृत्तियों के लोगों के अनुकूल हैं और श्रात्मिक जीवन बिताने के एक सामान्य सध्य तक व्यक्ति की पहुँचा देते हैं। किसी व्यक्ति की धार्मिकता की परख उसकी नैतिक भीर धार्मिक मान्यताओं की भ्रोक्षा उसकी मात्मिक सिद्धियों से अधिक की जानी चाहिए। मानव-जाति के धनुभव का एक व्यापक धन्ययन यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति मतान्ध बने बिना भी जीवन में एक धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी खान मत को स्वीकार करें ही; इतना ही पर्याप्त है कि हम जीवित रहें। "जिन्होंने अपने जीवन को आत्मा की अमर वाणी के अनुरूप दाला है वे ईसाई ही हैं, भले ही हम उन्हें प्रधार्मिक प्रविश्वासी कहें"--यह जस्टिन मार्टियर का कथन है।

चीन की जनता कल्प्यूशियन मत, ताथों मत और वीद्ध मत में कोई प्रतियोगिता नहीं मानती। वह इन सब्को एक-दूसरे का पूरक मानती हैं। चीन के थाध्यात्मक समन्वयमूलक वातावरण में यं तीनों मत एक-दूसरे से मिल गये और अपने पृथक पृथक् गभावों से उन्होंने जनता की सामाजिक, रहस्यात्मक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा किया। कल्प्यूशियन मत ने कर्म-योग पर जोर दिया, ताओं मत ने रहस्यात्मक या जान-पक्ष पर जोर दिया और वीद्ध मत ने जनता को एक दर्शन और आचार-शास्त्र दिया जिसने धर्म के इन बोनों पहाँ

'n

को समुन्तित ढंग से सम्पन्न कर दिया। कै नूँ कि लोग विभिन्न विचारों श्रीर वृत्तियों के होते हैं, इसलिए सम्भव हैं कि वे चीन के धर्म के एक या दूसरे पक्ष पर ग्रधिक जोर दें जो कि वास्तव में इन तीनों मतों का समन्वय है। वे

भामान्य जनता के बीच ये तीनों धर्म एक-दूसरे का पारस्पिक बहिण्कार नहीं बरते। कन्प्यू ज्ञियन मत में एक शान्त विरक्षित से आगे बढ़कर मानव-प्रकृति की श्राध्यात्मिक अपेक्षाओं की पूर्ति का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस कभी को बीख धर्म के श्राध्यात्मिक पक्ष ने पूरा कर दिया है। मृत्यु के बाद श्रात्मा की श्रविच्छिल्ल सत्ता के सम्बन्ध में बन्प्यू शियस के श्रविश्चय का ताओं मत के निश्चित श्रभरतावाले सिद्धान्त ने दूर कर दिया। इस प्रकार तीनों मत एक दूसरे के त्रिराधी न होकर पूरक हैं श्रीर तीनों मिलकर मनुष्य की श्रावश्यकताओं को सम्यक् रूप से पूरा करते हैं; जब कि श्रवन-श्रवन प्रत्येक ऐना नहीं कर पाता। परिणाम यह हुआ है कि जन-जीवन में तीनों के बीच विभेद की कोई रेखा हो नहीं रह गई। सामान्यरूप से हम यह कह सकते हैं कि तीनों मतों के पिवश्य तीर्थ-स्थान सबके लिए खुले हैं श्रीर सब उनसे लाभ प्रयत्न हैं।"— The Three Religions of China, by Soothill (1929), पृष्ट १२-१३।

"हम देलते हैं कि वन्प्युशियन मल, बीद्ध मल और तायो मल तीनों को राज-स्वीकृति प्राप्त रही थो; इससे यह निष्कर्प निकलता है कि सम्राट् से लेकर छोटे छोटे ग्रिकारी तक तीनों ही धर्मी के पित्र स्थानों में पूजा करते थे। सम्राट और प्रधिकारीगण देव-स्थानों में पूजा करते थे और उनकी सहायता के लिए दान देते थे, ये देव-स्थान लाह वान्प्युशियन मल के हों, चाहे बौद्ध मल के और चाहे ताथा मल के। राष्ट्र के धामिक जीवन को स्थिर बनाये रखना उनका कर्तव्यथा और वे इसे इस कर्तव्य-पूर्ति का भगसमभते थे।"— (Ibid., पृष्ठ २२०) और भी "तथ्य यह है कि इन तीनों धर्मों के प्रधान सिद्धान्त भीर मत एक-दूमरे के उत्तने निकट था गये हैं कि वे जनता के चरित्र और उसकी बुद्धि में श्रविभाज्यरूप से समा गये हैं।"—(Ibid, पृष्ठ २४६)।

एक बड़े भारी दार्शनिक, जो मो-त्सु के अन्यायी हैं, कन्ए श्रियन श्रादर्श की अपेक्षा बौद्ध ग्रादर्श को प्रशिक पसन्द करते हैं। वे कहते हैं --"आधो इन तीनों मतों द्वारा स्थापित ग्रीर प्रदत्त परम्पराग्नों पर विचार करें भीर विद्वहर्ग की सद्धान्तिक कियाओं को भी समभी ..... उदारता, न्याय श्रीर पवित्रता को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है ..... एक सामान्य विद्वज्जन की यही धाचार-पद्धति हैं लेकिन जिन लोगों ने धनासित को व्यवहारत: अपनाया है वे लोग इसे पसन्द नहीं करते। अमण लोग 'मध्यमा प्रतिपदा' भीर 'विभृति' को अपनाते हैं और इनके लिए सांसारिक सुखों को तिलां अलि देते हैं। वे पवित्रता श्रीर विवेक की कांक्षा करते हैं और पारिवारिक जीवन के सूखों से अपने की बचाते हैं। इससे अधिक आश्चर्यमय और क्या बात हो सकती है!" सम्राट् कांग-सी ने पूटो के श्रमणों के नाम एक माज्ञा प्रसारित को थी —''ग्रपन बच्चपन से ही हम कन्प्यशियन मत के श्रद्धालु विद्यार्थी रहे हैं और इस वाल का हमें समय ही नहीं मिला कि बीद धर्म के पवित्र ग्रंथों का सुद्दम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन हमें यह जानकर संतोष हुआ है कि इन दोनों हो मतीं में 'विभृति' एक सामान्य गुण है जो तात्विकरूप से अंगीकार किया गया है। तो हम क्रपाल कुमान-यिन (बाधिसत्त्व) से प्रार्थना करें कि वह हमारी जनता पर ग्रपनी कृपा से श्राध्यात्मिकता का जल श्रीर 'मंगल धर्म' की श्रोस बरसायें; जनता की प्रचुर श्रस, ऋतु-श्रनुकृल वायु, शान्ति, सौष्य और दीर्घ जीवन के वरदान दें और अंतत: उन्हें गुनित का मार्ग दिखायें जिसका द्वार उन्होंने विक्व के समस्त जीवों के लिए छोल रखा है।"१

<sup>ী</sup> Johnston: Buddhist China, पुष्ट ३५२

चीनी लोगों में भावना की एक ऐसी कोमलता है जो उन्हें आध्यारिमक विषयों पर तर्क या विवाद करने के लिए अनत्साहित करती है। साध्यात्मिक विषयों के प्रति उनके हृदयों में एक श्रद्धा-भावता है और इस्तिए वे सभो वार्षिक क्रत्यों और विश्वासां के प्रति एक तटस्थ, पर श्रद्धापूर्ण, द्विकोण, रखते हैं। चाहे वृद्ध के सम्मान में हो और चाहे कन्पयशियस के सम्मान भें, वे शालीनता और मर्यादा के साथ धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होते हैं। जैसे अनेक हिन्दू मंदिरों में जाते हैं, वे मंदिर चाहे शैव हों चाहे वैष्णव, वैसे हो अनेक चीनी ताश्रो श्रीर बीद्ध गंदिरों में उपासना करते हैं। श्रपनी धावश्यकताओं के अनुकुल वे कन्प्यशियन, ताओ और बीद्ध प्रतिष्ठानों से लाभ उठाते हैं। एक ही दिन और एक ही उद्देश्य से वे विभिन्न पूजा-स्थानों को जाते हैं; जैसे हम अपनी बीमारी में हां नियोपेश, एशोपैश अयवा आयर्वेदिक या युनानी चिकित्सकों के पास जाते हैं। हम अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार जिसको चाहें उसको चन सकते है। प्राय: यह कहा जाता है कि चीन के लोग तीन धर्मवाले हैं, कन्यप्रियन, बौद्ध श्रीर ताश्रा; श्रीर यह कथन बिलकुल गलत भी नहीं है। जनता की भाषा में तीनों मतों की बात चलतो है और एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे धार्मिक कृत्यों में भाग जेता है जिनमें तीनों ही मतों में विश्वास निहित रहता है। वास्तव में यह मिश्रण इतना पूर्ण हो गए। है कि हम पूर्ण श्रीचित्य के साथ एक चीनी धर्म की बात कर सकते हैं, ऐसा चीनी धर्म जिसका अर्थ है सामान्य जनता द्वारा स्वीकृत विश्वासी भीर धार्मिक कृत्यों का संगठन । किर भी उस वर्ष के पति फाल्यावान रहते हुए भी यह सम्भव है कि उपनित इस सीनों में से किसी एक के पति जल्लाह बुद्धि रखे और फिर

भी लोग उसे मतवादी न कहें।"

चीन में हम ईसाइयों श्रीर मसलयानों की संख्या तो पिन सकते हैं लेकिन बौद्धों की नहीं। ईसाइयों ग्रोर मुसलमानों के मत निश्चित श्रीर श्रन्य-वहिष्कारमलक हैं, लेकिन बौद्ध वर्म ने तो जनता के समुके जीवन पर, कला और साहित्य पर अपना प्रभाव डाला है। कर्म अगवा प्नर्जन्स सम्बन्धी विचार और बौद्ध धर्म के नैतिक उपदेश चीनी लोगीं के मानसिक जीवन में घुन-मिल कर तद्रप हो गये हैं। वहिष्कारभूतक मनित-साधनों भीर अपने मतों की परमता या श्रेष्ठता पर जोर देनेवाले सेमिटिक या सामी घर्मों के प्रवेश ने चीन के शान्तिपूर्ण घामिक जीवन में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर दो है। लेकिन चीन की भावना बित को संभी डिगा नहीं सके। चीन में ईसाई-वर्म के कुछ नेताओं से मैंने पूछा कि क्या इसकी पुनरायृत्ति न हो सके ऐसी सप्रतिमता और एकान्त श्रेष्ठता पर विश्वास हैं; श्रीर उनके उत्तरों से मुक्ते मालूम हुआ कि यसिव उन्हें ऐसे सिद्धान्त सिखाये गये हैं लेकिन चीन के बातावरण में वे इन सिद्धान्तों पर जोर देने के इच्छुक नहीं हैं। चीनी जनता की मनीवृत्ति विभिन्न मतों पर विश्वास रखनेवाले लोगों के लिए एक-दूसरे से मिलना, परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समभ्तना और इस प्रकार विकास करना सम्भव बनाती है। जब तक हम संसार के बड़े बड़े बी दिक केन्द्रों में ऐसा करने में समर्थ नहीं होते तबतक वह पारस्परिक सम्मान श्रीर ज्ञान नहीं पनप सकता जो उस सामान्य मानवंता और सम्बता की सम्यक अवघारणा के लिए अनिवार्य है जिसके विकास में धनेक जातियों

<sup>\*</sup> Eliot: Hinduism and Buddhism, Vol. III (1921), पृक्त २२६।

श्रीर सम्प्रदायों ने श्रपना योग दिया है। मनुष्यों में श्रन्तर केवल उनके वाह्य रूपों में है। प्रत्येक मत का विश्वासी उसी कांक्षा को व्यक्त करता है जो हमें प्रपने अन्तर्वासी बहा की सत्ता से प्राप्त होती है। ईसाई देश ब्रिटेन की धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में श्रीफ़ेसर गिलवर्ट मरे ने लिखा है--"एक बृद्धिवादी के निए "" यह शृद्ध वर्धरता है कि नवजवान लोगों को एक ऐसी सैद्धांतिक शिक्षा दी जाय कि वे एक ऐसे मानवरूप में व्यवत परगात्मा पर विश्वास करें जो 'मन्ध्य को अपनी ही श्राकृति में ढालता है' श्रीर यहाँ तक कि एक मर्त्य कुमारी से एक पुत्र-'उत्पन्न' करता है! ऐसे विचार भमध्यसागरीय जातियों के शैशवकाल के हैं। श्रीर भी, नैतिक श्रीर राजनीतिक दृष्टिकीण से यह एक अत्यन्त द:ख की और भयावनी वात है कि बच्चों को यह पढ़ाया जाय कि जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते वे या तो अनन्त काल तक के लिए अभिशप्त हैं, जैसा कि कुछ बड़र ईसाई मत गानते हैं, श्रीर या फिर कम-से-कम भड़ नागरिक बनने में श्रसमर्थ हैं, जैसा कि बी॰ बी॰ सी॰ के कुछ नैतिक वक्ताओं ने हाल में कहा है।" ताम्रो और बौद्ध मतों को न माननेवाले लोगों की दृष्टि में परम सत्ता अनववार्य है श्रीर मानव-भाषा में उसकी प्रकृति की परिभाषा नहीं दी जा सकती, केवल पौराणिक कल्पनायों ग्रीर मृतियों द्वारा उसका संकेतमात्र किया जा सकता है। महान ईसाई रहस्यवादी भी ऐमा ही मानते हैं। ईव्वर को पिता कहकर पुकारना या उसे 'तत्वान्तर मित्र' अथवा 'त्राता' बताना एक तथ्य-निवेदन की भ्रपेक्षा रूपक ही अधिक माना जा सकता है। पुराण करपनाएँ धीर रूपक ही ऐसे साधन है जिनके द्वारा मनुष्क

The Rationalist Annual (1944), 900 84

की सीमित बुद्धि अव्यक्त और अनिर्वचनीय को व्यक्त करती है। सेमिटिक या सामी घर्मों को भी यह विचार स्वीकार करना होगा। अपने धर्म पर अविश्वाम करनेवाले की निद्य और अभिज्ञष्त बतानेवाला सिद्धान्त उन्हें छोड़ना होगा क्योंकि वह भद्र जीवन का सहायक नहीं बिल्क बायक है, इस दृष्टि से कि उससे घृणा और मतान्वता को प्रसार मिलता है।

सहिष्णुता की भावना एक घटना से लक्षित होता है जिसका वर्णन कुमारी बेन्डन ने किया है। ' फा युप्रान सू के मठाधीश से उन्होंने पूछा कि मन्दिर की वेदी के ऊपर उन घोरोपीय सिपाहियों के नामों की पहिलाय बयों लगी हैं जो महायुद्ध में मारे गये हैं। उनका प्रश्न था— 'क्या ग्राप यह नहीं ग्रनुभव करते कि इनमें कोई भी सिपाही बौद्ध नहीं है?' ''हाँ, मालूप है।''—उन्होंने उत्तर दिया, ''लंकिन क्या उनके विल्वान की प्रशंसा हमें न करनी चाहिए; भीर क्या सभी धर्म इस बात में एक-से नहीं है कि सभी जीवों का कल्याण उनका उद्देश्य है? अपने ईसाई गिरजाघरों में क्या ग्राप जीग सबकी मुक्ति के लिए प्राथंना नहीं करते ? श्रीर क्या ग्रापको उस (प्राथंना) पर विल्वास नहीं है ?'' इस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर देने में कुमारी बेन्जन को संकोच हुगा।

व्यवहार के क्षेत्र में प्रायः सभी चीनी लोग करण्यूशियन आदर्शों को स्वीकार करते हैं, उनके घामिक विश्वास चाहे जो हो। पिलु-भिनत और इतिहास की सबल अनुभृति वीन की संस्कृति-निर्मात्री शांकसाँ

Peking (1929) বৃত্ত २१६। quoted in Pratt: The Pilgrimage of Buddhism, বৃত্ত ३६५।

<sup>&</sup>quot;हमसे पहिले हमारे पूर्वज जिन स्थानों में एक व होते रहे हैं, उन स्थानों में एक वित्त होता; जो कर्मकाण्ड हमारे पूर्वज करते रहे हैं,

हैं। चीन के लोग घरती पर परमात्मा का राज्य निर्मित करने में तत्पर रहते हैं। धर्म के उस स्वरूप से वे अधिक प्रमावित और सम्बन्धित हैं जो जीवन का पुनर्निर्माण करता हैं और उस गुण या स्वरूप से कम जो जीवन से परे हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि जीवन में तटस्य वृत्ति या निवृत्ति का विकास स्वामाविक प्रेरणाओं की पूर्ति करने से होता है। प्रतर्ज्ञान प्राप्त करने की शर्त हैं इच्छाओं, कांक्षाओं और आवेगों से मुक्ति। ये ही हमें दृश्य जगत् से जकड़े रहते हैं। लेकिन यह मुक्ति सहज वृत्तियों की भूख मिटाने से होती है, उस भूख के अकाल कुंटित किये जाने मे नहीं। यदि आत्मा के सत्य से साक्षात् करना है तो हमें घरती के विधानों का पालन करना होगा। धार्मिक व्यक्ति का यह कर्तव्य नहीं हैं कि वह मानव-जाति के सामाजिक यातना और कल्ट-पूर्ण दृष्यों से दूर-भागे, उसका कर्तव्य है संसार का

उन्हें करना; जो संगीत वे लोग मुनते थौर गाते रहे हैं वही संगीत भाना श्रीर सुनना; जिनका वे सम्मान करते थे उनकासम्मान करना; जो उन्हें । प्रथ थे, उन्हें प्यार करना; वास्तव में जो दिवंगत हो चुके, उनकी सेवा ऐसे करना माना वे हमारे साथ जीवित हों—यही सच्ची थितू-भित्त शौर पिववता वी परम सफलता है।" (देखिये Analects) जब महान् पूर्वज घरती पर शासन करते थे तब कहीं गृह-कलह न थी। पूर्वज ती (Ti) विश्व का शासक है थीर चीन के सभी मतों, सम्प्रदायों का विश्वास है कि उन्होंने उस धर्म-सिद्धान्त 'ताश्रो' (Tao) को फिर से खोज निकाला है जिसके अनुसार पूर्वज घरती पर शासन करते थे। चीनी लोग थपने नीति-कास्त्रों और सम्प्रदायों का निर्माण करते हैं और हरएक इस बात का दावा करता है कि उसे वह गएत की एव गाया है जिसके द्वारा पूर्वज लोग अतीत गाज में लोगों के जीवन का नियमन करते थे।

परित्राण करना। कन्प्यू शियस से पहले घामिक किया कारण का प्रधान उद्देश था समाज के भौतिक कल्याण की सिद्धि; श्रीर राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक क्षेत्र में चीनी जाति की विचारपारा की गति-विध इसी से परिचालित हुई हैं। स्वभावतः कन्प्यू शियस के उपदेश भी इसी वातावरण श्रीर तथ्य से प्रभावित श्रीर सीमित रहें। सामाजिक मान-महत्त्वों में दीक्षित व्यक्तियों से निमित एक सुव्यवस्थित समाज ही उनका श्रावर्ग था। समाज की स्थिरता श्रीर उसका स्थायित्व तभी सम्भव है जब उसकी नींव नैतिक सिद्धान्तों पर डाली गई हो। सामाजिक स्थायित्व श्रीर शान्ति पर इतना श्रीधक जोर दिया गया है कि व्यक्तिगत सदाचार को भी उद्यों कम महत्त्वपूर्ण मान लिया गया है।

एक धार्मिक व्यक्ति ही सामाजिक प्रयासों श्रीर संस्थाओं की देवी कांकाओं का फल मान सकता है। कन्प्यूशियस ने उन लोगों के प्रति कुछ तीखे शब्द कहे हैं जो समाज से ऊबकर श्रीर निराश होकर उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं। "चिड़ियों श्रीर जानवरों से मैं अपना सामाजिक सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता श्रीर यदि मानव-जाति से मैं श्रपना नाता नहीं जोड़ सकता तो फिर श्रीर किसके साथ जोड़्रा।

<sup>े</sup> शी के ड्यूक ने कन्प्यूशियस से कहा था—"मेरे प्रदेश में एक ऐसा दृढ़ चरित्र व्यक्ति है कि जब उसके पिता ने एक भेड़ चुराई तो उसने उस चोरी का सबूत दिया!" कन्प्यूशियस ने उत्तर दिया "में जहाँ का रहनेवाला हूँ वहाँ चरित्र की दृढ़ता के सम्बन्ध में लीगों की धारणा दूसरी है। वहाँ पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है और पुत्र अपने पिता की!" पुत्र और पिता के बीच जो ताल्बिक सम्बन्ध है वह व्यक्तिगत पवित्रता की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

और यदि संसार में सिद्धधान का ही बोलबाला हो तो फिर मुफे उसके सुवार में भाग लेने की आवश्यकता ही न रहे।" यदि समाज में अव्यवस्था है तो वृद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस अव्यवस्था का कारण खोजे और सामान्य जनता को उससे बाहर निकाले। हम आज एक नये विश्व की रचना करना चाहते हैं; और नवीन समाज की रचना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वयं अपना नवीन संस्कार न कर लें।

नीन के चतुर्चर्म-प्रतिष्ठान (Association of the Four Faiths—बौद, मुसलमान, प्रोटेस्टेन्ट ग्रीर नैथोलिक) की एक सभा में व्याख्यान देने का मुक्ते एक सुप्रवसर मिला था; वहाँ मैंने देखा कि विभिन्न विश्वासों या मतों के माननेवालों ने इस बात पर बहुत ग्राधिक जोर दिया कि ग्राज हमें विभिन्न मतों की मैंत्री, जो यह ग्रामुभव करों कि विश्व की नैतिक व्यवस्था कायम रखने के लिए ग्राध्यात्मिक घानित की भावश्यकता है। यह प्रतिष्ठान ईसाई-मतों या बौद्ध मतों में एकता स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है बिल्क सभी धर्मों को माननेवाले नर-नारियों को यह मनुष्य के श्राध्यात्मिक परिवाण के महान् श्रीभयान में भागीदार बनने को प्रेरित करता है। इस प्रतिष्ठान में लाग प्रत्ये प्राप्ते था। मतों का मण्डन ग्रीर ग्रन्य मतों का खण्डन नहीं वरत—प्रप्ते भत को दूसर से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कीश्रिश नहीं करते। यदि हम धार्मिक श्रेष्ठता ग्रीर श्रप्रतिमता पर सती तरह जोर देने लगें जस राष्ट्रीय प्रभु-सत्ता पर जोर देते हैं तो मानव-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> परिशिष्ठ ४.

मैत्री का मार्ग अत्यन्त दीर्घ और दुर्वह हो जायगा। "किसी भी देश में ईश्वर साध्य हीन नहीं रहा" ग्रोर सभी धर्मों को एक परम शाल्यात्मिक सत्ता श्रोर शक्ति पर विश्वास है। सर्वेश की सामान्य उपासना में ही विश्व-बन्धत्व या विश्व-मैत्री की सम्भावना है। सभी धर्मानुपायियों में एक ग्रान्तरिक एकता है। धर्मान्यायियों को जो जीजें विभवत करती हैं वे उन चीजों की अपेक्षा बहुत कम तात्त्विक हैं जो उनमें एकता स्थापित करती हैं। हम मन्ष्यों में से अधिकांश ईसाई या यहदी, हिन्द्र या मुसलमान हैं, इसलिये नहीं कि हम सबने सोच-समभ कर इन पर्मी को अंगीकार किया है, बल्कि इसलिए कि हम इन्हीं में उत्पन्न हुये थे। चौनी चतुर्धर्म-प्रतिष्ठान की इस बैठक में सभी धर्मा के अनुपायियों---ईश्वर पर विश्वास रखनेवालों —से इस बात का आग्रह किया गया था कि वे भाईचारे की प्रेमपूर्ण भावना के ग्राधार पर संसार के सुधार के सामान्य श्रीभवान में लग जायें। उन सबका विश्वास है कि यद मानव-जाति के विरुद्ध एक पाप है और यह विश्वासी धर्मानुयापियों का कर्तव्य है कि वे मानव-जीवन के रक्त प्रवाह से घणा के प्राधेम की निकाल बाहर करें। केवल वैज्ञानिकों, वकीलों, अर्थ-वास्त्रियों और राष्ट्र-नियामकों की श्रन्तराष्ट्रीय बैठकें ही पर्याप्त नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखनेवालों का यह कतंत्र्य है कि वे समस्त जातियों के मानव-समुदाय में तद्यावता और सीहाई स्थापित करें। संसार की ब्रात्म-धनित की प्रावश्यकता है, उस स्वार्षपरता को नष्ट करने के लिए जिसके वश होकर राष्ट्र-नियामक सार्वजनिक करवाण की अनेका अपने विशिष्ट स्वार्थी की अधिक महत्त्व देने हैं। यदि हममें एक आव्यातिसक महत्त्वाकांक्षा न हुई तो सामाजिक जीवन के सहस्राब्द भी निष्फल ही सिद्ध होंगे। वर्तमान सुख-सुविधा और शारीरिक मृत्य से हम सन्तर्व

नहीं हो सकते। 'नवजीवन' के आन्दोलन को अपनी स्थिरता के लिए एक आध्यात्मिक विश्वास की अपेक्षा होगी।

#### जनता

चीन का जात इतिहास तीस शताब्दियों से श्रधिक का है। इस इतिहास ने चीन की राजनीतिक एकता भले हो न दी हो, पर सांस्कृतिक अविच्छिन्नता अवस्य दी है। भौगोलिक कारणों और सामाजिक स्वरूपों ने चीन को एक निरिवत जीवन-दर्शन दिया है-एक स्पष्ट भीर विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप, जो समाज के सभी वर्गों के जीवन में गहरे बैठ गया है। एक प्रानी ची नी कहानत है - "अपना कर्तव्य करी, अपनी स्थिति से सन्तृष्ट रही, प्रकृति का अनसरण करो और अपरवाले पर विश्वास रखो।" प्रकृति से सामंजस्य में रहना चीनी विवेक का सार-तत्त्व है। चीनी लोगों को सरलता श्रीर सुख-सुविधा पसन्द है। वे लोग मनुष्यतापूर्ण श्रीर सहिष्ण् हैं। परिश्रम श्रीर चिन्ता से दबे होने पर भी वे प्रसन्न रहते हैं। माज उनके जीवन पर एक गहरी मौर व्यापक काली छाया फैल रही है। युद्ध और तज्जनित विपन्नता ने उनसे उनका आनन्द भीर उनकी स्वाधीनता छीन ली है, लेकिन फिर भी शायद ही कहीं दृ:खी चेहरा दिखाई देता है। अन्य लोगों की अपेक्षा वे सीम अपनी कठिवाइयों और शामदाओं की यनि व अकृतिस्य एउकर श्रविक सरलता से फोलते हैं। उनका दृष्टिकाण श्रव्यात्य-विद्यान्यरक नहीं है और इसलिए उनकी बृद्धि सैटान्तिक कुरता से मुनत है। वे तीम शस्त्वादी विश्वकोण के हैं। ये हर नात को लेकर शिक्वान्त-रवापय महीं करते यहिन परिस्थिति की कठार वास्त्रविकता का उत्तर 

एकता स्थापित करनेवाली प्रभावपूर्ण शनितयों में चीन की लिगि भी एक है। चीन की विविध बोलियाँ एक ही सामान्य लिगि में लिखी जाती हैं। चीनी भाषा में विचारों और वस्तुयों की श्रीभव्यक्ति लिखों हारा की जाती है। ये चित्र समय बीतने पर अब रूढ़ वर्ण बन गये हैं, जिन्हें विचाराकार (Ideograph) कहते हैं। दरवाजे पर पुर्वृत्ति से भाँकती हुई रमणी के चित्र का अर्थ हैं ईव्या और परिवारिक संकट। बच्चे की गोद में लिए नारी श्रानन्द और सुख का अवीक है। घर में तीन श्रीरतों के वार्तालाय के चित्र से प्रवाद की श्रीभव्यक्ति होती है। लगता है प्रवाद फैलाना औरतों का ठेका है। इन लिखित वर्णों का सीन्दर्य लोगों की अभिक्षि को संस्कृत बनाता है और उन्हें सीन्दर्य की अनुभावना और सृष्टि करने की प्रेरणा देता है।

चीन की संस्कृति तत्त्वतः मानवतावादी है। उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। यदि अवसर की समानता प्रजातंत्र की तात्त्विक विशेषता है तो चीन में मदियों से प्रजातंत्र रहा है। वहाँ पुरोहितों या क्षत्रियों के वर्ण या जातियाँ नहीं हैं और घनी और निर्धन का भेद कभी स्थायी नहीं रहा है। अधिकारियों का चुनाव सार्वजनिक परीक्षाओं द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर होता है।

प्राप्तम्भ से ही एक प्रकार की राजनीतिक एकता रही है, यद्यपि बहुत शिषिल रही है। प्रान्तों को बहुत प्रधिक स्वायत्तता प्राप्त रही है। उनका शासन केन्द्रीय शक्ति द्वारा नियुक्त श्रधिकारी करते रहे हैं। सार्तीर और मंचू जैसे विदेशी जिजेताओं ने चीन की प्रस्थानों रीतियों, विचारों और विद्वासों को ज्यों-कान्यों अवस जिया शर

चीन की संस्कृति नागरिक संस्कृति नहीं हैं। 🚈 🖽 🐧 📸 ए

की प्रेरणा से भरे नगर-राज्यों का निर्माण चीन के लोगों ने नहीं किया। देश की तीन-चौथाई जनता खेतों पर ग्राश्रित रहती है। चीन की संस्कृति तत्त्वतः एक कृषक-संस्कृति है। गोमांस का निषेध है श्रीर गाय का दूध प्राय: नहीं पिया जाता। घरती को खाद देते रहने की प्रया से पानी दूषित हो गया, इसलिए चीन के लोगों ने उबाला हुन्ना पानी पीने की श्रादत डाल ली जिसंसे पानी से उत्पन्न होनेवाली बीमारियों से उनकी बहत रक्षा होती है। उबाले हए पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए चाय खोज निकाली गई। योरोप के उन्नतिशील देशों ने चीन के साथ चाय श्रीर रेशम का व्यापार ग्रारम्भ कर दिया। चीन ने चाय. रेवाम और चीनी मिट्टी के वर्तनों का निर्यात किया और बदले में अफीम पाई। चीन के लोगों ने कागुज और छापे की मजीन का द्याविष्कार किया श्रीर चम्बकीय दिग्दर्शक यंत्र की खोज की जिससे पुनक्त्यान के प्रारम्भ में योरोप के जीवन को गति मिली। भ्रपनी पुस्तक 'इतिहास की रूपरेखा' (Outline of History) में श्री एच॰ जी॰ वेल्स ने लिखा है कि कागुज बनाने और छापेखाने के रहस्य की जो देन चीन से योरोप को मिली, उससे जो ज्ञान योरोप में विकीण हमा उसी का परिणाम है योरोपीय प्नहत्थान।

हात की शताब्दियों में योरोपीय सम्पर्क से चीन की प्रतिष्ठा को गहरा घनका लगा है; उसे ग्राधिक एशनलानना और अन्तिशिक दासता मिली है। महान् शिवतयों ने तन हैं अस्ति हैं। उस्ति हैं किया है, उस पर ग्रनेक श्रमानजनक अस्ति हैं। अने चीन के राष्ट्रीय जीवन की कमजोरियों को स्पष्ट कर दिया है। जिन चीनी जोगों ने पिवचिमी देशों भीर जापान में शिक्षा पाई थी उन्होंने राष्ट्रीय एकता और देश की रशाचीनटा किर से स्थापित करने की कोशिश की। कान्ति हुई और मंचू-राजवंश गद्दी से उतार विया गया।
यह काम विदेशों में शिक्षा पाये कुछ नेताओं ने किराये की फीजों की सहायता से किया। लेकिन किसी राजवंश को गद्दी से हटा देना एक बात है और एक स्थायी शक्तिपूर्ण सरकार की स्थापना करना दूसरी बात है। हम यह नहीं कह सकते कि चीन ने यह दूसरा जध्य सिद्ध कर लिया है। लोगों की थादतों को इतनी सरलता से नहीं यदला जा सकता जितनी सरलता से हम शापन के स्वरूप बदल सकते हैं। हजारों वर्षों में निमित हुई संस्कृति को वीसवीं सदी के कुछ दशकों में तिर्मूल नहीं किया जा सकता; वन्दरगाहों और रेल तथा नवमार्गों से सम्बद्ध केन्द्रों में होनेवाले परिवर्तनों से करोड़ों व्यक्तियों की जीवन-प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। दूसरों से हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे मस्तिष्क में आता है; पर आत्मा का स्पर्ण नहीं कर पाता। जनता के बीच राजनीतिक चेतना थभी जग ही रही है! चीन को श्राचृत्तिक रूप देने की प्रक्रिया तो श्रभी चल ही रही है!

पूर्वज-पूजा को देश-भिन्त में परिणत किया जा रहा है। पितृभिन्त, जिसने सामन्तवाद को जीवन दिया था, श्रव राष्ट्रीय भावना
को स्थान दे रही है। इस चेतना के विकास में जापान बहुत बड़ा
सहयोग दे रहा है। जापान का प्रतिरोध करने में एक मनोवैज्ञानिक
एकता उत्पन्न हुई है। भिल-जुल कर भेली गई मुसीबत मैत्री उत्पन्न
करती है। जनता श्रनुभव करती है कि यह एक है, कि वह विदव के
इतिहास में श्रपना भाग श्रदा कर रही है, कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति
राष्ट्र की जलती हुई बिल-वेदी पर श्रपनी श्राहृति देकर सम्पूर्ण स्वार्थभावना से मुक्त श्रीर शुद्ध हो रहा है। सभी वर्गी श्रीर स्तरों के लीगों
में भाई-चारे की भावना प्रवल हो रही है। इस दृष्टि से भारत की

अपेक्षा चीन को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। चीन के धार्मिक सम्प्रदाय अपने धर्मों को राजनीतिक संघर्ष में अपना अस्य नहीं बनाते। गण-राज्य ने अल्पमतों का राष्ट्रीकरण प्रारम्भ कर दिया था। मुसलमान वहीं एक धार्मिक अल्पमत हैं, राष्ट्रीय अल्पमत नहीं। अनेक जिलों में वे स्पष्ट बहुमत में हैं और कुछ में उनका अनुपात दस में एक है। फिर भी सबसे पहिले और सबसे अधिक वे चीनी हैं। जापान के विरुद्ध युद्ध-संचालन करनेवाले कुछ सेनापति मुसलमान हैं।

राष्ट्रवादी श्रीर साम्यवादी दल जापान के प्रतिरोध में एक हैं। डाक्टर सन यात-सेन के तीसरे सिद्धान्त का स्वामाविक विकास साम्यवाद ही जैसा कुछ है। उस सिद्धान्त का सम्बन्ध सामाजिक न्याय और याधिक प्रजातंत्र की ग्रावश्यकता से है। सामान्य जनता के प्रयत्न और राजकीय प्रोत्साहन द्वारा चीन के साधन-स्रोतों का विकास किये जाने पर उस सिद्धान्त में विश्वास प्रगट किया गया है। यथार्थवाद की जो भावना नीनी लोगों में पर्याप्त मात्रा भें मौजद है वही राष्ट्रवादी श्रीर साम्यवादी दलों के राजनीतिक सहयोग श्रीर समभीते में दिखाई देती है। साम्यवादी इस बात पर तुले हुए है कि चीन को साम्राज्यवादी धिकंजे से मुक्त किया जाय, सभी प्रसंगत प्रसमान संधियाँ और विदेशियों को दी गई सुविधायें समाप्त की जायें और चीन की धरती पर रोनायें रखने का जो श्राविकार विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है, समाप्त किया जाय। निस्सन्देह इसके साथ-साथ वे यह भी माँग करते हैं कि सामन्तवादी तत्त्वों की समाप्त किया जाय श्रीर पुद्ध-नेताश्रों की शक्ति को नष्ट कर दिया जाय; और दे लोग चीन की एकता ने परन पर भुकते की तैयार नहीं हैं। चीनी जान्ति नामाजनाद-विरोधी और राम्यवन्द-विरोधी है। इस समय साम्राज्यवाद-पिरोपी भोगी

श्राधिक ग्रावश्यक ग्रीर ग्राग्रहपूर्ण है। जापान का विरोध करने में सभी दल सहमत हैं। साम्यवादी नेता माश्रो त्से-तुंग कहते हैं--"यदि हमसे हमारा देश ही छिन जाय तो हम समाजवाद की चर्चा नहीं कर सकते।" चीन के साम्यवादी रूसी साम्यवाद के कटूर अन्यायी नहीं हैं। उनका पित-देश चीन है, रूस नहीं। वे सबसे पहिले और सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं श्रीर जापान के विरुद्ध वे चीन का यह लड रहे हैं, कोमिन्टर्न का नहीं। यद्यपि साम्यवादी चीन में प्रजातंत्र की स्यापना के लिए उत्सुक हैं, फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि सबसे मधिक महत्त्व-पूर्ण समस्या है जापानी आक्रमण का प्रतिरोध। संसार के ग्रन्य भागों के साम्यवादी विश्व-युद्ध के प्रति अपनी स्थिति श्रीर नीति के सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट नहीं थे। जब रूस ने जर्मनी से सन्धि कर ली तो वे कहने लगे कि ग्रब युद्ध से उनका कोई नाता नहीं रहा। उसे उन्होंने दो विरोधी साम्राज्यवादियों--निवटेन ग्रीर जर्मनी--का युद्ध कहकर टाल दिया लेकिन जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया तो उन्होंने महसूस किया कि यह तो फ़ासिस्ट तानाशाही के विरुद्ध जनता का युद्ध था। जहाँ तक रूस की नीति में हुए परिवर्तनों का सम्बन्ध है, वे परिवर्तन रूस के दाँव-पेचों के लिए श्रावश्यक ये लेकिन श्रीर देशों के लिए नहीं। पर चीन के साम्यवादियों ने योरोप की परिस्थितियों श्रीर सोवियत रूस की नीति में होनेवाले परिवर्तनों से मुक्त रहकर अपना उद्देश श्रीर श्रपनी नीति श्रपरिवर्तित रखी। समभौते की भावना सब श्रीर स्पष्ट दिखाई देती है। साम्यवादियों के प्रति अपने वृष्टिकीण और व्यवहार के बावज्द भी सियान (Sian) में महाबलाधिकृत च्यांगकाई योक को इसलिए मुक्त कर दिया गया कि साम्यवादी लोग इस परिस्थिति में उन्हें ही एक ऐसा व्यक्ति स्वीकार करते हैं जो अस्तम के विक्य एक

संगठित चीन का नेतृत्व कर सके। यदि उनके साथ कोई कठोर व्यवहार किया जाता तो जापानियों को यह प्रचार करने में सहायता मिलतो कि वह चीन को साम्यवादी अत्याचार से मुक्त कराने आये हैं। यद्यपि पारिभाषिक ढंग से चीन की सरकार को एकदलीय सरकार कहा जायगा, फिर भी दूसरे दलों को प्रताड़ित नहीं किया जाता और वे सरकार की नीति को प्रभावित भी करते हैं। इसका एक विशेष कारण यह है कि महाजलाधिकृत को अपने देश के और विदेशों के जनमत की बड़ी चिन्ता रहती हैं। वह जानते हैं कि देश के भीतर दलों का संघर्ष घुरी-राष्ट्रों के विषद्ध युद्ध में देश की समूची शक्ति लगाने में बाधा डालता है और आन्तरिक अनस्यिता तथा अविरत उत्तेजना का कारण है। मुक्ते इसमें सन्देह नहीं है कि वर्तमान सरकार अथवा साम्यवादी नेताओं की भीर से कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा जिससे जापान के विषद्ध मित्र-राष्ट्रों के मोचें में कोई कमजोरी आये; और युद्ध-काल में स्थापित यह सहयोग-रामकीता युद्ध के उपरान्त एक प्रजातंबीय राजनीतिक पढ़ित में विकसित होगा।

घुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध विश्वन्यापी मोर्चे में चीन स्रीर रूस के पारस्परिक सहयोग ने चीन में भी दोनों दलों के सहयोग में सहायता वी है श्रीर यह स्राज्ञा की जाती है कि युद्धकाल में स्थापित यह समभीता युद्ध के बाद भी कायम रहेगा। संसार के अन्य भागों में यदि शांति श्रीर सुरक्षा की स्थापना करनी है तो प्रजातंत्रवादी देशों श्रीर सोवियत रूस की मिलकर काम करना होगा। साम्यवाद के मुख्य सिद्धान्तों का प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों द्वारा श्रीवकाधिक रूप में स्वीकार किया जाना सम्भव दिखाई देता है; श्रीर वे सिद्धान्त ये हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण न हो श्रीर यह कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न रहे। डाक्टर सन यात-सेन भे तीसरे सिद्धान्त—सबके लिए श्राजीविका—का प्रजातंत्रीय उपायों से फियात्मक रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा। जनता की इच्छा या लोक-सम्मित का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक प्रजातंत्रवादी राष्ट्र युद्ध को जीत सकता है धीर शांतिकाल में सड़कों और रेलों के शीच्र प्रसार, कृषि में विज्ञान के उपयोग, सहकारिता-संगठन और उद्योगों के उत्थान की योजनायें कार्यान्वित कर सकता है। दासता श्रीर सामाजिक पीड़न की जिन जंजीरों से जनता को देश के भीतर और वाहर से अकड़ा गया है उनको ऐसा राष्ट्र छिन्न-भिन्न कर सकता है श्रीर विदेशी जिनतयों ने चीन के साथ जो भीषण श्रन्याय किये हैं उनसे निपट सकता है।

राष्ट्रों की परख उनके हार्दिक स्वप्नों से—उनकी कामनाग्रों से—की जाती है। वर्तमान किताइयाँ चीन की परीक्षा ले रही हैं। एकाकीपन उच्चता देता है, यातनाय शिक्त देती हैं वसतें कि हम उनसे हार न मान लें। ग्रपनी किताइयों, यातनाग्रों भीर ग्रपनी सहनशीचता के परिणामस्वरूप चीन, जिसमें कभी भी जातीय उच्चता की भावना तथा दूसरों पर अधिपत्य जमाने की लिप्सा नहीं रही, एक ऐसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होगा जो समानता के श्राधार पर अन्य राष्ट्रों से सहयोग करेगा।

## चीन और भारत'

चीन की सरकार के प्रति में प्रत्यधिक ग्राभारी हैं कि उन्होंने कृपा-पूर्वक मुफे इस देश के दर्शन करने का निमंत्रण दिया श्रीर इस प्रकार इस देश के सांस्कृतिक जीवन से कुछ परिचय प्राप्त करने श्रीर अपने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग विकसित करने का मुभे अवसर दिया। यद्यपि चीन के लीग इस समय एक जीवन-मरण के युद्ध में संलग्न हैं, फिर भी वे जीवन के चिरन्तन मान-महत्त्वों के प्रति उदासीन नहीं हैं -- उन तत्त्वों के प्रति जिन्होंने चीन के जीवन श्रीर चरित्र के निर्माण में इतना सुन्दर योग दिया है। वे तत्त्व हैं विद्या और ज्ञान के प्रति सम्मान श्रीर सांस्कृतिक सहयोग । ईसाई संवत् के पहिले से ही हमारे वेशों के बीच विद्या श्रीर संस्कृति-सम्बन्धी विषयों का श्रादान-प्रदान प्रारम्भ हो गया था। इन तमाम सदियों में हम एक-दूसरे स मित्रों और सहयोगियों के रूप में मिलते रहे हैं -- ज्ञान की खोज और मदगुणों के विकास-पथ के सहयोगी पथिकों की माति, न कि प्रतिस्पर्दी श्रीर शोपकों की भाँति। हमारी सभ्यतायें एक लम्बे इतिहास श्रीर श्रविच्छिन्न प्रवाह वाली सभ्यतायें है और उनकी एक सामान्य सांस्कृतिक और प्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि है। उनमें मानव-जीवन ग्रौर

<sup>&</sup>quot; परिचिष्ठ १ देखिये ।

बन्धुत्व के सामान्य थावर्श हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारे पारस्परिक सम्बन्ध सुन्दर पड़ीसियों के सद्ब्यवहार के अप्रतिम उदाहरण हैं। विदेशियों के प्रति रहनेवाले श्रविश्वास और भय से हम जस्त नहीं रहे।

#### पारस्परिक प्रभावः

बहुत सम्भव है कि ईसा पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच, जब कि ताओ धर्म विकसित ही हो रहा था, भारतीय तथा चीनी व्यापारियों ने उपनिपदों, रहस्यवादी सिद्धान्तों और योग की विधियों को, जिनमें प्राणायाम और आध्यात्मिक शानन्दावस्था भी सिम्मिलित थी, चीन पहुँचाया हो। लेकिन आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि तथ्यक्प में इसकी स्थापना कर सकें।

मीर्य सम्राट् श्रशोक, जिनका साम्राज्य भारत की प्राकृतिक सीमा
तक फंला हुआ था, श्रपने श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव और उद्देश्य के लिए बहुत
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत की सीमा पर
स्थित देशों में तथा सीरिया, मिश्र और मैसीडोनिया जैसे दूर देशों में
समानरूप से प्रचारक भेजे थे। बौद्ध धर्म पूर्व के दूरस्थ देशों को एकदूसरे के निकट सम्पर्क में ले श्राया श्रीर एक मानवता की भावना
उत्पन्न कर दी जिसने लंका से लेकर जापान के दूरस्थ दीपों तक के
लोगों को श्रत्यन्त कोमल-हृदय बना दिया। श्रपनी बौद्धिक उदारता
श्रीर मुक्त हृदयता के साथ जीन ने बौद्ध धर्म के सत्यों का स्वागत

<sup>ै</sup> परिशिष्ठ १, २ तथा ३ देखिये।

किया। इस समय चीन सामन्तों के बीच बँटा हुया था। उन सामन्तों में से एक ने, जिसका नाम िसन (T'sin) था, सामन्ती रियासतों को समाप्त कर दिया थौर एक केन्द्रीय सरकार स्थापित की जिसने समस्त चीन को एक अधिकार-सत्ता के अधीन कर दिया। हान (Han) शासकों ने, जो ईसापूर्व तीसरी शताब्दी के अन्त में शासनारूढ़ हुए, इस नविनिमत चीनी साम्राज्य की अखण्डता दृढ़ करने में अपनी शिवत लगाई। उत्तर से होनेवाले हमलों से रक्षा करने के लिए उन्होंने चीन की महान् दीवाल बनवाई और जो लोग पश्चिमी सीमा पर रह रहे थे उनसे संधियाँ कीं। इनमें से यू-ची (Yue-che) भी थे जो पहिले ही बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुके थे। अब यह सिद्ध हो चुका है कि सन् २ ई० पू० में यू-ची शासकों ने चीनी सम्राट् को बौद्ध ग्रन्थ भेंट किसे। प्रभारत से आनेवाले प्रथम बौद्ध प्रचारक गोभरण और काश्यप मातंग हान-राजवंश के सम्राट् मिंग ती के शासनकाल में चीन पहुँचे थे। सन्

कहा जाता है कि बोद्ध प्रचारक सन् २१७ ई० पू० में चीन की राजधानी में उपस्थिति थे जब कि वहाँ दिसन (T'sin) वंश का खासन था। यह भी कहा जाता है कि सन् १२१ई० पू० में एक पोनी से गयिको मध्य एशिया में बुद्ध की एक सोने की मूर्ति मिला थी जद वहाँ वह एक सैनिक प्रभियान में गया था। लेकिन इत बहानियों को एष्टि नहीं हुई। देखिये विल्हेल्म लिखते हैं—"इस बात की स्पष्ट साध्य है कि बौद्ध प्रतिमायें और बौद्ध उपदेश इस समय (६१-६७ सन्) के पहिले ही चीनी जनता तक पहुँच चुके थे। ये मूर्तियों और उपदेश मध्य एशिया के मार्ग से यहाँ पहुँचे, जहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत पहिले से प्रचलित था।"—A Short History of Chinese Civilisation (1939), Reichelt की पृष्ट १६७। Truth and Tradition in Chinese Buddhism, E. T. (1927), भी पृष्ट २ देखिये।

द्र में सम्राट् ने एक स्वप्त देखा जिसमें उन्हें एक सोने की मूर्ति विखाई दी थ्रीर जब उन्हें मालूम हुया कि वह मूर्ति बुद्ध हैं तो उन्होंने बौद्ध उपदेशकों को बुलवाया। दोनों उपदेशक अपने साथ एक रवेत अरब ले गये थे जिस पर पवित्र ग्रन्थ और अवशेषांश लदे हुए थे। सम्राट् के ग्रादेश से उनके लिए राजशानी में एक विहार बनवाया गया जिसका नाम 'वितादव विहार' (The White Horse Monastery) था। दोनों स्थिवरों ने अपना शेप जीवन बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने और बौद्ध धर्म का उपदेश देने में विताया। यद्यपि श्रनेक ग्रनुवादों का श्रेय उन्हें दिया जाता है पर एक ही ग्रनुवाद प्राप्त हो सका है, जिसका नाम है बयाजिस विभागों का सूत्र (The Sutra of the Forty-Two Sections)।

ये दोनों उपदेशक मध्य एशिया के मागे से चीन गये थे। दक्षिणी चीन के साथ ई० पू० दूसरी शतान्दों में शासाम और वर्मा के मागे से भारतीय व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और कुछ भारतीय उपदेशक इस मार्ग से भी चीन गये। बाद में तो समुद्री यात्राशों की अधिकता हो गई।

ईसा सन् की पहिली १० शताब्दियों तक तो भारतीय उपवेशक बहुत बड़ी संख्याओं में चीन गये। विकिन ११वीं शताब्दी के बाद

<sup>ै</sup> इन उपदेशकों में से प्रधान हैं— धमंरक्ष (तीसरी सदी का मध्य), संघभूति (सन् ३-१), गौतम संघदेव (सन् ३८४), पुण्यकाता और
उनके शिष्य धमंपशस् (सन् ३६७), बुद्धयसस् (चीथी सदी),
कुमारजीव (सन् ४०१), विमलाक्ष (सन् ४०६), धमंक्षम (सन्
४१४), बुद्धजीव (सन् ४२३), गुणभद्र (सन् ४३५), बोधिधमं (सन् ५२०), विमोक्ष सेन (सन् ५४१), उपसूच्य और परमार्थ

चीन के आलेखों में भारतीय अतिथियों की चीन-साम्राज्य में आने की चर्चा नहीं मिलती। इसका कारण है भारत में बोद्ध धर्म का पतन और ११वीं सदी के बाद हिन्दू-धर्म द्वारा बौद्ध धर्म का आत्मसात् कर लेगा।

जब चीन की धात्मा का सम्पर्क भारत की सांस्कृतिक विभूति से हुआ तब एक नवीन चीन का जन्म हुमा, उस चीन का जो धाज तक जीवित है। जहाँ तक चीन के भारतीय उपवेशकों के प्रभाव का प्रश्त हैं, चीनी बौद्ध धर्म के एक विदेशी विद्यार्थी का ही कथन देखें—"चीन इन प्रथम प्रवासी बौद्ध प्रचारकों को कभी नहीं भूल सकेगा जिन्होंने प्रनुवाद और संगठन के कठिन कार्य को इतनी योग्यता और श्रद्धा के साथ किया और जिन्होंने प्रचार-कार्य में इस प्रकार अपने को तन-मन से तल्लीन कर दिया। जब घाज इन भारतीय यात्रियों द्वारा अनू वित्त श्रीर प्रस्तुत विशाल बौद्ध साहित्य को हम देखते हैं जो सुन्दरतम श्रीर उत्कृष्टतम श्रौली में प्राचीन चीनी विद्युजन द्वारा लिखा गया है तो बरबस हमारे ह्वय में एक गम्भीर आश्चर्य श्रीर श्रद्धा की भावना भर जाती है।

"फिर भी, एक दूसरा पक्ष ऐसा है जो यदि सम्भव हो सके तो अर्थिर भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस बात पर भी ध्यान देना हो चाहिए कि ग्राय-जाति के सर्वाधिक गम्भीर धार्मिक जीवन के इन प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत रूक्ष ग्रीर वस्तुवादी भंगोल-जाति के चरित्र पर बहत

<sup>(</sup>सन् ५४६), जिनगुष्त और जनके गुरु ज्ञानभद्र तथा जिनयशम् (सन् ५६६), धमंगुष्त (सन् ५६०), प्रभाकरिय (सन् ६६७), बोधिष्टि (सन् ६६३), शुभाकरितह (सन् ७१६), बच्चवाभि और धमोधवच्य (सन् ७२०), धमंदेव (सन् ६७३)।

प्रविक प्रध्यात्मिक प्रभाव डाला है। जो भारतीय स्थिवर चीन के प्रारम्भिक मन्दिरों में रहे, गृहाग्रों में बैठकर जिन्होंने बड़ी सावधानी से सूत्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई और जो प्रपने सामान्य शाकाहार और नियमित उपासना में जीवन बिताते रहे वे हृदय की गहनतम श्रनृभूति में घामिक व्यक्ति थे, जिनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था परमसत्ता में विलीन हो जाना। " चीरे-घीरे मंगोल लोगों के रूखे हृदय पिघले ग्रीर इस व्यक्तिगत प्रभाव से चीन की स्थिवर परम्परा में चरित्र की शालीनता से संयुक्त वह पिवत्र विभृति उत्पन्न हुई जो तब से लेकर प्राज तक चीन के बौद्धों के सम्मुख एक महान् ग्रादर्श बनी हुई है और जिसकी प्राप्ति व्यक्तिगतरूप से ही की जा सकी, जीवन में जिसे बहुत थोड़ें ही लोग उतार सके।"

आज बौद्ध धमें के प्रति नये रूप में अभिष्वि उत्पन्न हो रही है। भारत की वर्तमान आध्यात्मिक जाग्रति में गौतम बुद्ध और उनके सन्देश को अपना उचित स्थान प्राप्त हो रहा है। अधिकाधिकरूप में यह स्वीकार किया जा रहा है कि गौतम बुद्ध हिन्दू-धमं के एक सुधारक थे, विरोधी नहीं। उनके तात्विक सिद्धान्तों का मूल उपनिषदों में है। नथे-नथे बौद्ध मन्दिर और बौद्ध संहाराम देश के सभी भागों में वन रहे हैं। ऐसी आशा करने के पर्याप्त कारण हैं कि पूर्व के आध्यात्मिक जीवन को सजग सबल बनाने में भारत एक बार फिर एक महत्त्वपूर्ण भाग लेगा।

चीनी भाषा में बौद्ध ग्रन्थों के ऐसे धनेक श्रनुवाद हैं जिनके मूल ग्रन्थों का पता नहीं हैं। इन मूल-ग्रन्थों की खोज एक ऐसा महत्वपूर्ण

¹ Reichelt: Truth and Tradition in Chinese Buddhism, E. T. (1927), पृष्ठ १२-१३।

काम है जो चीन धीर भारत के अनुसंघानकर्ताओं के श्रध्यवसाय की प्रतीक्षा कर रहा है।

चीन धौर भारत के बीच विद्वानों का ग्रावागमन एकपक्षीय नहीं था। जब कभी बीद्ध धर्म के सिद्धान्तों भीर व्यवहारों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता था तो चीन के यात्री सत्य का उसके मुख स्थान में प्रनसंधान करने के लिए नारत श्राते थे - बौद्ध प्रन्थों का मलरूप में श्रध्ययन करने श्रीर महात्मा बुद्ध की स्मृति के पवित्र स्थानों का दर्शन करने के लिए। श्री इ-चिंग का कहना है कि तीसरी शताब्दी के मध्य में २० चीनी स्थविर भारत ग्राये थे। एक गुप्त सम्राट् ने बोध-गया के समीप उनके लिए एक विहार बनवाया था जिसका नाम चीना संहाराम था। इन चीनी यात्रियों में से सर्वाधिक साहसी थे श्री फा हियान (सन ३६६-४१४) जो स्थल-मार्ग से भारत आये और जल-मार्गं से चीन बापस गये, श्री चे-माँग (सन् ४०४-४२४), श्री सुंग युन (सन् ५३०), श्री ह्वेन-त्सैंग (सन् ६२६-६४५), श्री वांग ह्वेन-त्सो (सन् ६३४-६४७) जिन्होंने बाद में फिर भारत की यात्रा की और श्री इ-चिंग (सन ६७१-६९५)। इन तथा भारत धानेवाले धन्य चीनी यात्रियों में से श्री होन त्सेंग निश्चय ही सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण थे। वे चीनी-भारतीय सांस्कृतिक सहयोग के प्रतीक हैं। भारत में उनकी यात्रामों के विवरण चीन के युवकों भीर वृद्धों के लिए एक विशिष्ट साहित्य हैं। सन् ६२२ ई० में उन्होंने पूर्णरूप से बौद्ध स्थविर का श्रनुशासनमय जीवन स्वीकार कर लिया श्रीर सन् ६२६ ई० में श्रपनी यात्रा पर चल पड़े। उनकी प्रार्थना थी--"इस यात्रा में मेरा उद्देश्य न ्धन अन्त करते का है, व वशंसा और न प्रसिद्धि। मेरा पूर्ण इद्देश्य ्है जन्यतर जान और सत्य-विधान नी खीज श्रीर प्राप्ति। श्रीर हे बोधि- सत्त्व ! तुम्हारा हृदय ही जीवों को जीवन की यातनाथों से मुनत करने के लिए उत्कंठित रहता है। और मला मुफसे कठोर यातनायें सहनेवाला क्या कभी कोई हुआ है ? क्या तुम मेरी यातनाथों को समफ नहीं सकते ?" भारत में उन्होंने लगभग सोलह वर्ष वितापे, उत्तरी और दक्षिणी भारत में घूमे और शिक्तमान् भारतीय शासकों—कन्नोंज के श्री हर्ष और कामरूप के भास्करवर्षन—से भेंट की। उन्होंने नालन्दा विश्वविद्यालय में आचार्य शीलभद्र की शिक्षा में पांच वर्ष तक अध्ययन किया। यह आचार्य शीलभद्र की शिक्षा में पांच वर्ष तक अध्ययन किया। यह आचार्य शीलभद्र धर्मपाल के शिक्य से जिनकों महान् धावार्य असंग और वसुबन्धु के शिक्य तर्कशास्त्री दिङ् नाग ने शिक्षा दी थी। श्री ह्वेन-त्सेंग ने विज्ञानवाद के सिद्धान्त का गम्भीर अध्ययन किया। खीतान से लौटते हुए उन्होंने अपने सम्राट् को एक स्मृति-पत्र भेजा जिसमें उन्ह ने उन कारणों को स्पष्ट किया जिनसे बाध्य होकर सम्राट्की अनुसति विना ही उन्होंने भारत की लम्बी और

<sup>&</sup>quot;'यदि हम ज्ञान की खोज में दूर-दूर की यात्रा करनेवाले प्रपने प्राचीन प्राचार्यों की प्रशंसा करते हैं तो हमें उनकी कितनी प्रधिक प्रशंसा करने वाहिए जो कल्याणकारी बीद धर्म के गुद्धा उन्तों की खोज करते हैं, जो संसार-जाल से मुक्त करने में समर्थ विपिटिक के अद्भूत मंत्रों का प्रमुखंधान करते हैं! ऐसे प्रयासों की प्रावमानना हम कैसे कर सकते हैं? हुएं ग्रीर बत्साह के साथ हम कैसे उनका स्वागत नहीं करेंगे? में ह्वां न तसेंग अबुत पहिले से भगवान बुद्ध के उन सिद्धान्तों से परिचित हो चुका था जिन्हें वे चीन के पित्नम की दुनियाँ का दे गये थे, जिन सिद्धान्तों के नियम भीर श्रादेश पूर्व में अपूर्ण इन में ही पहुँच पाये। में सर्वदा एक ऐसी योजना के सम्बन्ध में सोचता रहा जिसके अनुमार श्रमनी क्यक्तिगत सुरक्षा के विचार ते भुनत होकर इस सत्य-ज्ञान की खोज की जा सके। तदनुसार

वुस्साध्य यात्रा की थी। सम्राट्ने उदारता के साथ उनके इस स्मृति-पत्र को स्वीकार किया और खोतान के श्रधिकारियों को ग्रादेश दिया कि इस यशस्वी यात्री की सहामता करें। जब वे चीन पहुँ वे तो सम्राट् ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया। उनकी भारत यात्रा श्रीर बौद्ध धर्म के लिए किये गये उनके कार्यों ने चीन में भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में बड़ी श्रभिष्टि उत्पन्न कर दी।

भारत और चीन के इन परिद्राजक मनीषियों और कल्याण तथा ज्ञान-सिद्धि के लिए किये गये उनके अथक प्रयासों की प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते। पर परिस्थित का विरोधाभास तो यह है

चेंगकुशान काल के तीसरे वर्ष के चतुर्थ माह (सन् ६३० ई०) में संकटों, कठिनाइयों श्रीर श्रापत्तियों का सामना करते हुए में गुप्त रूप से भारत पहुँच गया। मैंने विशाल बालुका-प्रदेश पार किये, हिमाच्छादित पर्वंत की चोटियों को पार किया, लौह द्वारों के मार्गों में से अपना मार्ग निकाला और भयानक सागर की गरजती लहरों पर से अपना रास्ता बनाया। .... इस प्रकार मैंने पंचास हजार ली (लगभग १७ हजार मील) से भी अधिक लम्बी यात्रा की है : स्रोर श्रव परम्पराश्रों ग्रीर रीतियों के ग्रसंख्य विभेदों ग्रीर ग्रगणित श्रापदाश्रों का सामना करने के बाद मगवान् की श्रनकाणा से विना किसी प्रकार की दुर्घटना का विकार बने स्वस्य भरीर ग्रीर शहरे संकल्पों की पूर्ति से सन्तृष्ट मन के साथ वापस लीटकर अपनी श्रद्धां-जिल अपित कर रहा हूँ। मैंने गृधकूट पर्वत देखा है, बोधि वृक्ष की उपासना की है; मैंने उन चिह्नों को देखा है जो पहिले नहीं देखे थे, उन पवित्र शब्दों को सुना है जो पहिले नहीं सुने थे, उन आध्यात्मिक विभृतियों को देखा है जो प्रकृति के समस्त आश्चर्या से बढ़कर है, भपने महान् सम्राट् के महान् गुणों का साक्षी बना हूँ ग्रीर उनके लिए जनता का सम्मान और श्रद्धा श्रिवत की है।"-India And China by Bagchi (1944), 955 95-981

कि जैसे-जैसे भावागमन के साधन बढ़ते गये, सांस्कृतिक सम्बन्ध ठप होते गये। लम्बी-से-लम्बी यात्रायें भारवर्यजनकरूप में भासान हो गई हैं, पर पारस्परिक सद्बोध भयानकरूप से कठित हो गया है। जैसे-जैसे भौतिक दूरी कम होती गई हैं, मानसिक दूरी बढ़ती गई हैं।

दोनों देशों की राजनीतिक विषदाओं के कारण विद्वानों का आवागमन कम हो गया है। सन् १६११ में चीनी गणतंत्र की स्थापना के बाद हमारी पारस्परिक अभिकृष्टि बढ़ गई है। आपने आज से ठीक २० वर्ष पहले सन् १६२४ में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की चीन-यात्रा का तथा महाबलाधिकृत और श्रीमती च्यांग, माननीय ताई ची-ताओं तथा शिक्षा-सिचवालय के डाक्टर कू के नेतृत्व में सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल की भारत-यात्रा की चर्चा की है। हाल ही में विद्यार्थियों के आवान-प्रदान कीजो योजना बनाई गई है वह सफलतापूर्वक काम कर रही है और मेरा विश्वास है कि उसका भविष्य सम्भावनाओं से उज्ज्वल है। यदि इससे आगे बढ़कर अध्यापकों का भी आवान-प्रदान हो तो पारस्परिक सद्मावना बढ़ेगी और उससे हमारा कल्याण होगा। यदि चीन और भारत, जो अनाकामक राष्ट्र हैं, आगे आनेवाले वर्षों में एक साथ चल सकें तो विश्व के नवनिर्माण को बुद्धिमत्ता की नींव पर निर्मित करने में वे प्रभावपूर्ण योग दे सकेंगे।

## चीन के प्रति भारत की सहानुभूति

हम भारतीयों ने प्रापको उस वीरता और संकल्प-शक्ति की प्रशंसा की है जो श्रापने अपने महाबलाधिकृत के नेतृत्व में अपनी स्वाधीनता और अपने आत्म-सम्मान के लिए होनेवाले इस संघर्ष में विखाई है। · इस युद्ध में ग्राकमणकारियों के विरुद्ध कमर कसकर युद्ध करनेवाले म्प्राप पहिले राष्ट्र हैं ग्रीर पूरे साढे चार वर्ष तक ग्रापने यकेले एक सबल शत्र से उस दढ़ता के साथ लोहा लिया है जिसको देखकर चीन के भविष्य के सम्बन्ध में शंका करनेवाले शान्त हो गये हैं। साढे चार वर्ष बाद वर्ल बन्दरगाह पर हमला हुआ जिसके कारण अमरीका और ब्रिटेन ंश्रापके पक्ष में श्राये। श्रापकी मुसीवत की घड़ी में हमारे नेताओं । ने अपनी गहरी सहानुभृति व्यक्त की है और यह हार्दिक आञा प्रकट ंकी है कि ग्रस्थायी संकट चाहे जो हों, ग्रापका यह देश कभी पराजित नहीं हो सकता भीर भन्तलोगरवा इसकी विजय होगी। जापानी कवि योन नागची की लिखे गये रवीन्द्रनाथ ठाकूर के भर्सना भरे पत्र प्रसिद्ध हैं। जब गांधीजी ने अर्धबुमुक्ष रोगग्रस्त लाखों भारतियों की राष्ट्रीय प्रयत्नों से श्रन्न श्रीर मान देने के प्रयत्न में 'भारत छोड़ों' का नारा उठाया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसका अर्थ केवल यह है कि भारत से ब्रिटेन का राजनीतिक स्वत्व हटा लिया जाय, श्रंग्रेजी नियंत्रण समाप्त हो शीर इसका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेज़ों का भारत री सम्बन्ध समाप्त हो जाय श्रीर न उसका यह शर्थ है कि धुरी-राष्ट्रीं के विरुद्ध गारत से होनेवाले युद्ध-प्रयासों में किसी प्रकार की बाधा थाये। पर उस नारे का बहुत गलत थर्थ लगाया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासभा के नेताश्रों ने चीनी जनता के सम्मुख यह राष्ट्र करने की भर-सक कोशिश की कि तत्काल स्वाधीनता पाने का उनका संघर्ष एस पकार ं नहीं चलाया जायगा जिससे युद्ध-प्रयासों में बाधा पड़े गा नी ने ने हिन को हानि पहेंचे। धगस्त, सन् १९४२ में बंदा बनाये जाने के पहिल गांधी जी ने ब्रापंके महाबनाचिकृत को लिखा था-"चान र पति गरी जो भागना है उसके कारण में आपके सामने यह स्पष्ट कर देने के लिए उत्तक हूं कि श्रंग्रेजी शक्ति से भारत छोड़ देने की मैं जो श्रपील कर रहा हूँ उसका किसी प्रकार भी यह अर्थ नहीं है कि जापान के विरुद्ध भारत की सुरक्षा को दुर्बल बनाया जाय या श्राप जो संघर्ष चला रहे हैं उसमें कोई श्रड्-चन पड़े। मैं जो भी कार्य करने का श्रनुमोदन करूँगा वह इस विचार के साथ निर्धारित होगा कि उस कार्य से चीन को हानि न पहुँचे श्रीर भारत या चीन के विरुद्ध जापानी श्राक्रमण को प्रोत्साहन न मिले।" यह कहना गलत है कि भारतीय राजनीतिक नेता जापान के तोपक हैं। वे श्रच्छी तरह जानते हैं कि जब तक फ़ासीवाद नष्ट नहीं किया जाता तब तक स्वाधीनता का पुनर्जन्म नहीं हो सकता, मानवता का उत्थान नहीं हो सकता। श्रीर निश्चय ही नाजीवाद की पराजय का व्यावहारिक श्रर्थ है प्रधान प्रतिक्रियावादी शिवतयों से संसार को मुक्त करना। यह

भ सर स्टैफ़र्ड किण्स हारा अमरीकी जनता के नाम प्रसारित किये गये भाषण के उत्तर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—"यदि हमने कोई भी बात स्पष्ट थीर निश्चित रूप से कही है तो वह यह है कि स्वतंत्र भारत देश की रक्षा हर प्रकार से—सैन्य दल से और हर उपाय से—करेगा।" नेहरूजी ने यह बात गांधीजी की पूरी सहमति के साथ कही थी। गांधीजी का कहनाथा—"मेरे लिए तो अहिंसा धर्म-सिद्धान्त है, भेरे जीवन का श्वास है। लेकिन एक धर्म-सिद्धान्त के रूप में मेंने अहिंसा को देश से सामने कभी नहीं रक्षा "मेने इसे कांग्रस के सम्मुख राजनीतिक प्रथनों और समस्याओं का हल निकालने के लिए एक राजनीतिक प्रथनों और समस्याओं का हल निकालने के लिए एक राजनीतिक साधन से रूप में उसे हमेशा बदला जा सकता है। एक राजनीतिक साधन के रूप में उसे हमेशा बदला जा सकता है और उसे किसी दूसरे साधन के बदले छोड़ा भी जा सकता है " जो कुछ आप चाहते हैं वह यदि मिल जाता है तो आप अपना सौदा की जिये थीर निरुचन रहिये कि में उस पर कुछ भी अफ़सोस नहीं कर्षेगा।"

कोई एक राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रश्न नहीं है, यह तो समूचे संसार की दशा है। जब पिइचम के प्रजातंत्रवादी राष्ट्र जमंनी, इटली और जापान के प्रतितोषक-नीति अपनाये हुए थे तभी भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने खुल कर उस नीति का विरोध किया था और सर्वसम्मित से अपनी यह उतकंठा प्रगट की थी कि भारत और संसार के अन्य भागों की फ़ासी साम्राज्यवाद के खतरे से रक्षा की जानी चाहिए। यह खतरा हिसा और श्राक्रमण के ढारा दुनियाँ का नथा नक्शा बनाये जाने की चुनौती दे रहा था। समूचे देश में चारों और जिस प्रकार भारत में 'चीन-दिवस' मनाया गया और आपके महावलाधिकृत और श्रीमती च्यांग का जिस प्रकार उत्साहपूर्ण स्थायत देश ने किया जब कि वे सन् १६४२ में राजनीतिक और सामरिक बार्ता के लिए भारत गये थे, उसी से श्रापको अन्दाज लग सकता है कि हमारा देश आपकी इन कठिनाइयों और परीक्षाओं के प्रति कितनी सहानुभूति रखता है।

न्या है जो प्रापने नहीं देखा, नहीं सहा ग्रीर नहीं मेला? प्रलय के उचासों पवन — विद्रोह, फ्रान्ति, गृह-कलह ग्रातंक, स्नायु-वातक ग्रानिश्चितता, प्रकृति का कोष, प्रकाल, मुद्रास्फीति, महामारी, जनस्मूह का स्थानान्तरण—सभी घाषके जीवन में पूरे वेग से वहे। वैभय-भरित विपुत्त दिनों में जो लोग श्राराम से जीवन विताते थे, जिनके जीवन में शान्ति थी, जो ग्रजातकात्रु ग्रीर विश्विमत्र थे, जिनके जीवन में एक स्वाभाविक अनपेक्षा ग्रीर श्रानन्द की ज्योति थी, जो मानवीय प्रेम ग्रीर पारिवारिक बालीनता में स्वभावतः ग्रानन्द पाते थे ग्राज वही युद्ध के विनाश से विद्याद ग्रीर विकल है। इस श्रत्यन्त संकट की घड़ी में ग्रापकी प्रमुद्ध गिना जा पारित है। है ग्रीर संवार छो देख रहा है।

· भारत में हमने भी जनना मुद्दील हैं नीता हैं जीर हम आपकी इन

मुसीबतों को समभ सकते हैं जो ऐसी विदेशी शिवतयाँ पैदा कर रही हैं जिन्हें अपने प्रभाव और प्रधिकार-क्षेत्र निर्मित करने की चिन्ता है। अपने विषादों ने हमें गम्भीर बना दिया है, अपनी परीक्षाओं ने हमें सहनशील बना दिया है। श्राज जो कुछ जोर-शोर से हमें स्नाया जा रहा है उस सबके बावज़द भी हमारा विश्वास है कि उत्थान के स्वर फिर फुटेंगे। हम अपने देश में विदेशियों द्वारा बार-बार पराजित हए हैं और फिर भी हम उनकी मृत्यू श्रीर श्रपना जीवन देख सके हैं क्योंकि हमारे भीतर कोई ऐसी गुप्त शिवत है जो पराजय को विजय में बदल देती है; उसे भी फलदा बना देती है। राजनीतिक पराजय पाल्मा की पराजय नहीं है। सच्ची पराजय है उन चीजों पर से विश्वास छठ जाना जो सनुष्य की निर्देयता श्रीर उसके पागलपन की चोट सहमार भी जीवित रहती हैं। श्रापने श्रन्य किसी राष्ट्र की धपेक्षा श्रीधक विपत्तियों को भोला है, लेकिन इन विनाशों के ढेर से हमेशा आपका मस्तक ऊँचा उठा है भौर उठकर भापने जीवन की वान्तिम्लक कलाधीं की स्रोर उस मानवता सौर वैर्य के साथ क़दम बढ़ाये हैं जो युगों से चीन की विशेषता रही है। महान् सन्त लाग्नो त्सू ने विश्व की रचनात्मक भावना को इस सिद्धान्त के ध्रानकुल कार्य करते हुए बताया है-"स्वामित्वहीन उत्पादन, श्वाहम स्वापन-होन कर्म, ब्याविपहय-भवत उत्यान।" श्राहम स्थापन श्रीर धाधिपत्य की भावना से पीछित संसार में भापने जीवन का यह दृष्टिकीण सुरक्षित रखा है।

हम भारतीय आज भी एक घामिक जाति हैं; बहुत से लोगों का विचार है कि हम जरूरत से ज्यादा धामिक हैं। कुछ भी हो, हमने आज भी आत्मा के मूल्य-महत्त्व और समाज के नैतिक संगठन पर अपना विश्वास नहीं खोया। हमारे सन्तों ने घोषणा की है—"अधर्म से मनुष्य पनप सकता है, जीयन में धनेक लाभ उठा सकता है, अपने शत्रुघों पर विजय पा सकता है; पर यह निश्चित है कि उसका ग्रधर्म श्रन्त में उसे डबो देगा।" श्री कल्पयशियस की यह घोषणा कि स्वर्ग की इच्छा ही विजयिनी होगी, श्री लाग्नीत्सुका यह कहना कि ताग्नी (धर्म) की अवहेलना करके किसी की गति नहीं, बुद्ध की यह स्थापना कि घरती ग्रीर स्वर्ग पर कल्याण का केवल एक उपाय है धर्म या पवित्रता-इन सबका यही अर्थ है कि संसार का शोषण करनेवाले अन्तलोगत्वा नैतिक विधान की चट्टान से टकराकर अपने विनाश को प्राप्त होते हैं। मानव-म्रस्तित्व पर चिन्तन करनेवाले सन्तों का यह विश्वास कि "हिसक मनुष्य का ग्राज तक कभी भी कल्याणकारी ग्रन्त नहीं हुगा"े उन लोगों के निष्कर्ष से भी पृष्ट होता है जिन्होंने इतिहास का तत्त्व-दर्शन किया है थोर जो इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर शनित के दूरपयोग का प्रतिफल दण्ड मिलता ही है। संशयात्मा श्री गिबन (Gibbon) को मानव-जीवन में धर्म की महत्ता का कुछ। भी पर्याप्त बोध न था, फिर भी उन्होंने लिखा-"मुफे विदवास है कि मुफ्तपर धन्धविदवासी होने का दोषारोपण नहीं किया जायगा, पर मुफ्ते यह कहना ही पड़ेगा कि इस संसार में भी कभी-कभी घटनाग्रों का स्वामाविक कम नैतिक प्रतिशोध जान पडता है - और वडी प्रवलता के साथ।" यह विश्व अन्ध-अपरिणाम के हाथ का जिलीना नहीं है। मनुष्यों के कमी और व्यापारों में एक नैतिक विधान है। यही तो एक श्राशा है जो लाखों प्रताड़ित दासों के लिए भी जीवन जीने लायक बनाये है।

<sup>\*</sup> Tao Te Ching, XLU. TO PARTITION OF

### भारत के प्रति चीन की सहानुभूति

इस भवसर पर में चीन की जनता और चीन के नेताओं को उनकी सहानुभृति श्रीर उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हैं जो उन्होंने हमें भ्रपने संघर्ष में दी है। श्रापके महावलाधिकृत के विदा होते समय के वे शब्द हमें याद हैं जिनमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार से भारत को वास्तविक राजनीतिक शक्ति देने की अपील की थी। हम उनकी उस प्रपील के लिए ग्राभारी हैं। उन्होंने यह महसूर किया था कि भारतीय जनता की माँगों के तिरस्कार से फ्रीर उससे उत्पन्न निराका के कारण कुछ लोगों में एक विपादपूर्ण तटस्य मनोवृत्ति वढ़ रही है। वे जानते थे कि भारत के लोग धरी-राष्ट्रों के प्रवल विरोधी हैं भीर यदि उनके अपने चुने हुए नेता शासन-सूत्र सँभाजें तो भारतीय जनता यह अनुभव करने लगे कि वह केवल संसार की स्वाधीनता के लिए ही नहीं लड़ रही बल्कि स्वयं अपनी आजादी के लिए लड़ रही है। किराये पर भरती किये जाकर लड़ाई लड़ना दूसरी वात है- जैसे कि प्रधिकृत योरोप के लोगों से हिटलर ने अपनी किराये को फ़ाँजें खड़ी वी हैं-श्रीर श्रपने श्रापको दासता से बचाने के लिए युद्ध करना इसरी जात है जैसा कि चीन, रूस और अन्य स्वतंत्र देशों के लोग लड़ रहे हैं। चीन को न केवल भारतीय स्वाधीनता की भाव-सुध्म समस्या स गम्भीर सहानुमृति है बिल्क भारत के युद्ध-प्रयत्नों के प्रकार और उनके परिमाण को भी ऊपर उठाने के लिए वह चिन्तित है। चीन यह नहीं चाहता कि 'स्वाघीनता के लिए युद्ध' का नारा केवल एक नारा बनकर रह जाय, इसलिए जीन के नेता ने मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में भारत की सम्पूर्ण नीतिक श्रीर पाथिव शक्ति जीत लेने के उद्देश्य से ब्रिटेन से भारत में राष्ट्रीय

सरकार की स्थापना की अपील की ताकि भारतीय जनता की आशायें जन्मुकत हों, उन्हें एक प्रेरणात्मक आदर्श प्राप्त हो और इस प्रकार भारतीय समाज की बढ़ती हुई शक्तियों का सम्पूर्ण बल मित्रराष्ट्रों को प्राप्त हो।

### दार्शनिक अध्ययन की महत्ता

महोदय! ग्रापने ग्राज के वेदना-विकल युग में दार्शनिक प्रध्ययन श्रीर अनुशासन की महत्ता का उल्लेख किया है। आपने स्वयं अनुभव किया है श्रीर जानते हैं कि मनुष्य कितना नुशंस हो सकता है, कैसा प्रमत्त पण वह वन सकता है ग्रीर फिर भी संकटों, परीक्षाग्रों का सामना करने और उन पर विजय पाने की उसमें कितनी श्रदम्य शक्ति है। मन्ष्य का निर्माण ग्रानन्द के लिए हुआ है लेकिन वह सर्वत्र निरानन्द है, उसके हृदय से ग्रानन्द ग्रीर हॅसी के तत्त्व जैसे निचोडकर बाहर कर दिये गये हैं। मनुष्य का जीवन जीने, प्रेम करने और प्रसन्न रहने के लिए हैं; लेकिन हम देखते हैं कि वह अपने दारीर में मदिया भरकर, हाथों में बन्दूक लेकर भीर हृदय में रोष की धाम सुलगाकर उद्देग के साथ चल रहा है। विज्ञान की जो प्रदम्त सफलतायें मानवीय सूख ग्रीर रचना-मूलक स्वाधीनता के विकास के लिए हैं उनका उपयोग विनाशकारी कार्यों में किया जाता है। युगों का स्वप्न प्राज पूरा हुग्रा है-हमने पवन-देव को जीता, विश्व-गोलक के प्रार-पार मनुष्य के स्वर की गति हुई, हमने शाकाश को जीता, परमाणु का विस्फोट किया श्रीर सथानक-से-सयानक बीमारियों की रोक-थाम श्रीर चिकित्सा बोज निवाली। लेकिन जिस समय और जितने समय में हमने यह सब किया, जो देव-तुल्य हैं, उसी और उतने ही समय में हमने आत्म-संहार की अनन्त सामर्थ्य भी उत्पन्न कर ली है और एक अकल्पनीय वर्वरता के स्तर पर पहुँच गये हैं। हमें स्वयं अपना नियामक बनना सीखना होगा। सभ्यता प्राविधिक या यांचिक कुशलता नहीं है, वह आत्मा की संस्कृति है।

श्री करप्यशियस कहते हैं—''धनुविद्या में मनुष्य की सच्ची संस्कृति की अन कृति है। यदि व्यक्ति निशाना चुक जाता है तो इसका कारण श्रपने ही भीतर खोजना होता है।" हमें वैज्ञानिक सफलतायें मिली हैं. यांत्रिक और प्राविधिक उन्नति हुई है, संगठन की ग्रद्भुत शक्तियां हुमें मिली हैं और कष्ट-सहन तथा बलिदान के नैतिक गुण हम में अत्यधिक . मात्रा में हैं; लेकिन फिर भी हम दु:खी हैं। विज्ञान भीर उसके अनुसन्धानों का सम्बन्ध वाह्य संगठन से हैं न कि आन्तरिक जीवन से। सुन्दर मानव-जीवन के मार्ग में श्रानेवाली बाधाओं को दूर करने में इनसे सहायता मिलती है, लेकिन यह स्वयं सुन्दर जीवन की सुन्दि नहीं करते। यह हमें दीर्घ जीवन, व्याधि-निवारण और सम्पत्ति तथा भवकाश-वृद्धि के साधन तो देते हैं लेकिन यह नहीं बता पात कि इस लम्बे जीवन, ग्रवकाश, स्वास्थ्य ग्रीर राम्पत्ति को लेकर हम करें क्या! श्री ऑस्कर वाइल्ड (Mr. Oscar Wilde) ने एक महान् कहाती। कही है-''एक शुश्र समतल से यीशु एक पीत नगर में आये। जब वे पहिली गली पार कर रहे थे, उन्हें अपने ऊपर कुछ ग्रापाज सुनाई दी श्रीर उन्होंने देखा कि एक नवसुबक एक खिड़की की देहती पर शराब पिये पड़ा है। उन्होंने पूछा-'त्म अपना जीवन शराबखोरी में नयों बरबाद करते हो ?' उसने उत्तर दिया-'देव, में एक कोड़ी था और आपने मुभे नीरोग किया; में अब क्या कहाँ?' कुछ दूर और

चलने पर उन्हें एक नवजवान वेश्या के पीछे दीडता दिखाई दिया भीर उन्होंने कहा---'त्म भपनी म्रात्मा को इस प्रकार पतित क्यों करते हो ?' ग्रीर उस नवजवान ने उत्तर दिया--'में ग्रन्धा था और आपने मुक्ते आँखें दीं; मैं शब और क्या कर सकता हूँ?' आखिरकार उन्हें नगर के बीच एक बुड्डा मिला जो धरती पर दुवककर पड़ा रो रहाथा। जब बीशू ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस बुडढे ने उत्तर दिया-'देव, में मर गया था श्रीर आपने मुक्ते किर से जीवन में प्रतिष्ठित किया: श्रब मैं रोने के श्रलावा और क्या कर सकता हैं ?'" स्वास्थ्य, सम्पत्ति और जीवन तो वे श्रवसर हैं जो विज्ञान हमें दे सकता है, लेकिन इन अवसरों का उपयोग हम कैसे करें यह तो केवल दर्शन ही बता सकता है। प्लैटो कहते हैं -- "ज्ञान का जीवन--भले ही उसमें सभी विज्ञान भी सम्मिलित हों--सूख और कल्याण की सुष्टि नहीं कर सकता; यह तो ज्ञान की केवल एक ही शाखा कर सकती है-सत् थीर श्रसत् का विज्ञान। इसके बिना श्रोषधि-ज्ञान हमें स्वास्थ्य दे सकेगा, नाविक-कला सागर में जीवन रक्षा कर सकेगी, दाँव-पेंच युद्ध जीत सकेंगे लेकिन उस सत् श्रीरश्रसत् के ज्ञान बिना इन संबंधा उपयोग और इनकी उत्तमता हमारा साथ न दे सकेगी।" प्रसिद्ध पुस्तक दि ग्रेट लिनिंग (The Great Learning) में यह स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व-विकास के साथ विद्व-शान्ति ग्रीर सीहार्ख का कैसा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। "अपने जात विश्व में ज्योतिर्मय विभृतियों का खदाहरण रखने के इच्छुक पूर्वज पहिले भ्रपने-ग्रपने राज्य की सुन्दर व्यवस्था करते थे; ग्रपने राज्य की व्यवस्था हर के की अपने कर के नहीं ने लोग पहिले अपने परिवारों की व्यवस्था सुधारत थ; प्रपन पारवारा का व्यवस्थित करने के इच्छ्क वे लोग पहिलो ग्रपने व्यक्तित्व का संस्कार करते थे; ग्रपने व्यक्तित्व का संस्कार करने के इच्छक वे लोग पहिले अपने हदयों को स्वच्छ बनाते थे; अपने हृदयों का शोधन करने के इच्छुक वे लोग पहिले अपने जिचारों में सत्य-जत होने का लक्ष्य रखते थे--वस्तुयों को उनके यथातध्य रूप में देखने का प्रयत्न करते थे: विचारों में सत्य-व्रत हाने के इच्छक वे लोग पहिले यथासम्भव ग्रधिक-से-ग्रधिक ग्रपने ज्ञान का विस्तार करते थे: ज्ञान का यह विस्तार वस्तुम्रों की परख ग्रीर अनकी खोज में है।" विज्ञान ग्रीर नीति-शास्त्र ग्रपने ग्राप में पर्याप्त नहीं हैं। हमें एक निर्देश-संविध की, जीवन की एक व्याख्या की, भावर्यकता है जो शक्तियां और विचारों के वास्तविक घात-प्रतिघात को स्पष्ट कर सके और उन्हें उपयुक्त मार्ग दिखा सके। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मन्ष्य का निर्माण किस लिए हमा है और तब अपने भ्रापको उसके लिए तैयार करना चाहिए। एक सामाजिक जीव के रूप में हम इस-लिए असफल हो गये हैं कि हमारे जीवन की समस्त भनितयां का उपयोग एक राजत उद्देश्य के लिए किया गया है। जीवन के उद्देश्यों की एक समुचित प्रवधारणा (दर्शन) हमें चाहिए ग्रीर चाहिए उस अवधारणा की सिद्धि के लिए एक अनुवासन (धर्म)।

ऐसे लोग भी हैं जो चीन आर भारत की राजनीतिक और आधिक अधोगति की देखकर कहेंगे कि दार्शनिक अध्ययन व्यर्थ है, पर पूर्व की राजनीतिक असफलता से दार्शनिक विवेक की अश्वित ठीक वैसे ही सिद्ध नहीं हो सकती जैसे वर्तमान युद्ध से विज्ञान के सत्य और उसकी भावना को असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। विज्ञान मानवता का विनाशक केवल इसलिए सिद्ध हो रहा है कि उसकी शक्तियों का अयोग बर्बर हाथों से हो रहा है। यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि सत् साधनों का प्रयोग दुर्वृत्त हाथों से होने पर वे सत् साधन भी गलत काम करते हैं। दर्शन श्रप्रभावकारी सिद्ध हुआ है इसलिए कि प्रकृति के ऊपर मानव-नियंत्रण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया जो उसके श्रादर्शों की मूर्त श्रिभव्यित के लिए श्रावद्यक है। विश्व में श्रपने कर्तृत्व के लिए दर्शन विज्ञान का सहारा चाहता है श्रीर विज्ञान व्यवहार में मार्ग- प्रदर्शन के लिए दर्शन का मुँह ताकता है। हमें ऐसा विवेक चाहिए जो ज्योतिस्फीत हो श्रीर वह ज्ञान चाहिए जो श्रावत हो।

#### शास्तिबाद

अपनी वृत्तियों से आप युगों से शान्तिवादी रहे हैं; श्राज आवश्यकतावश आप सैन्यवादी बन गये हैं। आपको न केवल युद्ध-क्षेत्र में ग्रपने शत्रुशों से लड़ना पड़ रहा है बल्कि श्रपनी उस उच्च प्रकृति से भी श्राप लड़ रहे हैं जो श्रापको शान्ति श्रीर भाई-चारे की श्रीर श्रेरित करती है। मुक्ते पूरा विश्वास है कि श्राप

<sup>े</sup> चीन में एक सैनिक की आजीविका अन्य सब आजीविकाओं से हेय थी। जापानी खतरे ने आजीविकाओं के इस मूल्य में परिवर्तन कर दिया है; मुफ्ते आशा है कि वह परिवर्तन अस्थायी होगा। एक चीनी कहावत देखिये— "अच्छे लोहे का प्रयोग कीलें दनाने में नहीं किया जाता और न अच्छे मनुष्यों का प्रयोग चन्हें सिपाही बनाने में।" थी मो त्सू ने सभी आक्रमणकारो युद्धों की निन्दा की है और विश्वव्यापी निक्शस्त्रीकरण को प्रोत्साहन दिया है। श्री पो चुई ने एक कविता लिखी थी जिसका अनुवाद श्री बैली ने किया है; इस अनुवाद का शीर्षक है 'छिन्न-बाहु वृद्ध' (The Old Man with the Broken Arm) और इसमें एक

ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे ध्रापकी इस ध्रमूल्य विरासत को कुछ भी धक्का लगे; मुक्ते विद्वास है कि द्याप कभी भी नैतिक मूल्यों की कल्याण-क्षमता पर ध्रपना विश्वास नहीं खोयेंगे, कभी भी ध्राप सैनिकवाद के शिकार होकर यह नहीं कहेंगे 'बुराई तू ही मेर मंगल बन', क्योंकि वह चीन की सबसे बड़ी पराजय होगी। दारिद्रच, संकट और दीनता की इस सबसे कठिन घड़ी में संसार को एक नवीन ध्राज्ञा दिलाना पूर्व का ही काम है।

एसे रंगल्ट को वीर नायक वनाया गया है जिसने सैनिक सेवा से बचने के लिए प्रपने धापको प्रपंगु बना लिया (A Hundred and Seventy Chinese Poems, E. T. by Waley (1923), पृष्ठ १३६-४१)। चीन ही एक ऐसा प्रकेला देश रहा है जहाँ राजा या सम्राट् सैनिक पोशाक नहीं पहनते थे। शान्तिवाद चीन की प्रकृति में जड़ें जमाये हैं, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रपने लम्बे इतिहास में चीन निरन्तर प्रविच्छिक्षरूप से उसका पालन करता रहा है। चीन की महान् दीवार स्वयं इस बात का प्रमाण है कि घविरत संघर्ष होते रहे हैं। जब श्री कल्प्यूशियस से बुराई के बदले भलाई करने के प्रसिद्ध सिद्धान्त के सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने कहा—"तो फिर भलाई के बदले क्या किया जायगा? ज्यादा ग्रच्छा होगा कि प्राप श्रन्याय के बदले न्याय और मलाई के बदले मलाई करें।"—The Sayings of Confucius, by Giles (1924), पृष्ठ ६७।

# चोन के शिचा-श्रादर्श

#### शिक्षा का महत्त्व

यपने इतिहास के प्रारम्भ से ही चीन-वासियों ने सामाजिक ज्यवस्था और उत्थान के लिए शिक्षा के महत्त्व पर जोर दिया है। मनुष्य यदि ग्रपने स्वभाव श्रीर गरिमा के श्रनुकूल श्रपना जीवन विताना चाहें तो शिक्षा ही उसे इसके योग्य बना सकती हैं। समाज की युक्ति-युक्त व्यवस्था का केन्द्र-विन्दु व्यक्ति है। श्रीर उस व्यवस्था का विकास पारिवारिक जीवन, राजनीतिक शासन श्रीर विश्व-वन्धृत्व में होता है, रक्त-सम्बन्ध श्रीर श्रान्तरिक मानव-सद्भावना के कारण परिवार के संगठन में जो तत्त्व सहज जान पड़ता है उसी का विकास शनै:-शनै: वृहत्तर संगठनों में शिक्षा के द्वारा होता है।

चीन में शिक्षा को अपनी जीविका बनानेवाले प्रथम व्यक्ति थे श्री कन्प्यूशियस। उन्होंने परिज्ञाजक-धाचार्य की परम्परा स्थापित की। समाज के सभी वर्गी तथा सभी स्तरों के लोगों को उन्होंने अपना शिक्षार्थी बनाया। प्राचीन चीन में सम्मान न पुरोहित का होता था, न सैनिक का, न शारीरिक श्रम करनेवाले का और न अधिकारी वर्ग का, सम्मान होता था श्राचार्य का, शिक्षक का। मनीवी या पंडित का यह सम्मान—समाज के शीर्थ-स्थान में उसकी प्रतिष्ठा—चीनी सम्यता की

प्रधान विशेषता है। राजकीय पदों के लिए उच्च ग्रन्थों में परीक्षा लेकर चुनाव करने की परम्परा ने ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना च्यापक और दृढ़ बना दी ग्रीर वंशानुगत कुलीनता का विकास न होने दिया।

रेशम रॅंगनेवाले रंगरेज को श्रपना काम करते देख शी मो-त्सु ने उसाँस भरी और कहा--"जो कुछ नीले रंग में ड्वो दिया जाता है, नीला हो जाता है; जो कुछ पीले रंग में डुबो दिया जाता है, पीला हो जाता है; जब रेशम को किसी दूसरे रंग में रंगा जाता है तो वह दूसरा हो जाता है; पाँच बार रॅगे जाने पर वह पाँच बार अपना रंग बदलता है; इसलिए रँगने का काम बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।" मन्ष्य की प्रकृति शृद्ध व्येत रेजन की तरह है और हम उसको कीन-सा रूप देने जा रहे हैं, यह इस वात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग में रँगा जाता है। शिक्षा-यंत्र ग्रीर रेडियो तथा छापेखाने श्रादि के ग्राध्निक यंत्रों के प्रयोग से हम एक निसान्त नवीन मानव-कोटि का निर्माण कर सकते हैं। यूनान के लोग शिक्षा का उपयोग नागरिक गुणों के विकास में करते थे, रोभ के लोग खिक्षा का उपयोग राष्ट्र-निष्ठा श्रीर श्राज्ञान्यर्तन की भावनायें उत्पन्न वारने में। सोवियत रूस अपने यवकों को एक वर्गविहीन समाज के लिए शिक्षित करता है और नाज़ी गर्मनी जर्मन-प्राधिपत्य ग्रीर नाडिक जाति की सर्वप्रभुता के श्रादर्शों के लिए। एक श्रसत् शिक्षा के प्रयोग से हम नवयुवकों को उनकी सत्य प्रकृति से दूर ले जाकर, प्रलोभन देकर, उन्हें यसानवीय कृत्यों में धानन्द लेने के लिए तैयार करते हैं। जाति-द्रेष,

<sup>`</sup>Ch.III.

विदेशियों से अरुचि, विनम्न लोगों से घृणा और गुण्डों का समादर े सब प्रसद्विक्षा के परिणाम हैं।

## मानव-प्रकृति

यदि हम मनुष्यों को विकृत श्रीर श्रशकृतिक न बनायें तो स्वभावतः वे सद्गुणशाली होंगे। श्री लाश्रो-त्सु कहते हैं--"महोदय, ग्राप पहिले अपनी प्रवृत्तियों को मुक्त की जिए और धर्म (ताम्रो) का मनुसरण कीजिये। इतना ही पर्याप्त है। तो फिर पवित्रता ग्रीर मानव-हृदयता के पीछे इतने व्यर्थ के संघर्ष क्यों, मानों किसी बच्चे की खोज में ढाल बजाया जा रहा है ? बड़े खेद की बात है महोदय, श्रापने मनुष्य की. मौलिक प्रकृति को ग्रस्त-व्यस्त कर दिया है।" स्वभावतः मनुष्य की प्रेरणा धार्मिक बने रहने की होती है श्रीर यदि इस स्वाभाविक प्रवत्ति में हस्तक्षेप न किया जाय तो सब ठीक-ही-ठीक रहे। श्री मेन्शियस कहते हैं--"सद्वृत्तियों की ग्रोर मानव-प्रकृति की उठान ठीक वैसी ही: है जैसी जल की प्रवृत्ति प्रवाह की ओर। जल में चोट मारकर उसे उछालकर आप अपने मस्तिष्क पर ला सकते हैं, बाँध बनाकर ऊपर चढावार प्राप उसे पहाड़ी पर ले जा सकते हैं; लेकिन जल की यह कथ्वाति उसकी स्वामायिक गति के अनुरूप नहीं है। इस गति का बारण है यह सक्ति जो छाप लगाते हैं। जब मनुष्य ऐसे काम करते हैं जा भले नहीं हैं तब उनकी प्रकृति के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार या हस्तक्षेप किया गया होता है।" सद्गुण मनुष्य के लिए आक्स्मिक श्रीर श्रनित्य नहीं है; दुष्टता है। भी गराप्यायस ने हमें बताया है--"अपनो गुल प्रकृति में मन्ष्य एक-दूसरे स बहुत प्रधिक मिलते-जुलते.

हैं। अपनी अजित श्रादतों में वे एक-दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं।"" श्री मेन्शियस कहते हैं---"यदि मनुष्य दृष्ट हो जाता है तो यह उसके मौलिक गुणों का दोष नहीं है। कृपा-करुणा की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है, ग्रादर-सम्मान की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है, सत-ग्रसत् की भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है। कृपा-भावना वह है जिसे हम उदारता या दानशीलता कहते हैं। लज्जा की भावना वह है जिसे हम न्याय श्रीर घर्म की भावना कहते हैं। श्रादर की भावना वह है जिसे हम सद्व्यवहार कहते हैं। सत्-प्रसत् की भावना वह है जिसे हम विवेक या नैतिक चेतना कहते हैं। उदारता, न्याय व धर्म-निष्ठा, सदव्यवहार ग्रीर नैतिक चेतना ऐसी वस्त्यें नहीं हैं जो हमारे भीतर बलात् ऊपर से लादी जाती हों; वे मूलतः हमारे साथ वर्तभान हैं; हम केवल उन्हें प्राय: भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है--'खोजां और तुम उसे पाथोगे; उसकी श्रोर से श्रसावधान रही तो उसे खी दोगे।'"र इस प्रश्न का कि जब हम सभी मनुष्य हैं तो ऐसा क्यों हैं कि कुछ वड़े श्रादमी हैं, कुछ छोटे, श्री मेन्शियस ने यह उत्तर दिया है--"जो अपनी महत्ता के प्रति सजग रहते हैं वे महान् व्यवित हो जाते हैं श्रीर जो अपनी लघुतर सत्ता के प्रति सजग रहते हैं वे छोटे यादमी वन जाते हैं।''३ वे यह बात स्वीकार करते हैं कि "हमारे निर्माण में एक उच्चतर ग्रीर एक निम्नतर प्रकृति है, एक लघुतर और एक महान् आत्म-तत्त्व है। अपनी उच्चतर प्रकृति की धवहेलनाकर मनुष्य को अपनी निम्न प्रकृति .का विकास नहीं करना चाहिए, अपने महान् श्रात्म-तत्त्व की भुलाकर

<sup>1</sup> Lun Yu, XVII. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mencius, VI. I.

³ Ibid.

लघुतर श्रात्म-तत्त्व को विकसित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।" ध हम अपने उन गुणों का विकास नहीं करते जो मानव की अपनी विशेषतायें हैं - मैत्री, करणा, निर्देषता से घणा-सोर उन प्रवित्यों का विकास करते हैं जिनमें हम पशुत्रों के समान हैं--लॉभ, आतंक, निर्दयता, ग्रीर इस प्रकार नर-पशु बन जाते हैं। १६ फरवरी, सन् १६३६ को रिवरसाइड चर्च में उपदेश देते हुए डाक्टर हैरी इमरसन फाजडिक ने कहा था--"इस द्ष्टि से हम मन्ष्य कुत्तों से कितना मिलते-जुलते हैं! क्योंकि जब एक कृता भीकता है तो उसके उत्तर में दूसरा भोंकता है और तब पहला और जोर से भोंकता है और दूसरा उससे भी ज्यादा जोर से और इस प्रकार वैमनस्य का यह जबर ऊँचे उठता जाता है। इसी लिए एक व्यक्ति ने अपने टेरियर (शिकारी कुत्ता) के व्यवहार को दूधरे टेरियर के मालिक के सम्मख उचित सिद्ध किया। उसने कहा--'प्राधिरकार कृता भी तो मनुष्य ही जैसा है!'" सम्भवतः हम लींग पश्चार्यों के प्रति ठीक-ठीक न्याय नहीं करते। यदि वे इत्या करते हैं तो तभी करते हैं जब वे भूखे होते हैं या जब उन पर आक्रमण किया जाता है। वे भाव-शून्य कारणों से दुसरों की चोट पहुँचाने या उनकी हत्या करने में मजा नहीं लेते। यदि हम ग्राज एक पागल कुत्तों के संसार में रह रहे हैं जो अपनी आत्मधाली ववंरता से ही बढ़ धौर उसी का बन्दी है ता इसके लिए बहुत अंशों तक हमारी शिक्षा ही उत्तरदायी है।

श्री मेन्दियस कहते हैं—"मनुष्य पक्षियों रें के कि कि बात में भिन्न हैं वह बहुत हल्की-सी बात है। कि कि कि कि श्री के श्री कि समुख्य उस अन्तर को भी बहा देते हैं; केवल कुछ उच्चकोटि के मनुष्य उस अन्तर

<sup>\*</sup> Mencius, VI. I.

को सुरक्षित रखते हैं।" मनुष्य को ग्रन्य जीवों से पृथक् रखनेवाली उसकी ऐन्द्रिय भूख ग्रीर पिपासा नहीं है, यह तो भ्रन्य जीवों में भी सामान्य है; यह अन्तर है मनुष्य में भलाई की धोर प्रवृति, धर्म का थ्रेम । श्री धरस्तू का कहना है कि भूख ग्रीर इच्छायें तो मनुष्यों ग्रीर पश्यों में एक-सी हैं। मनुष्य को पशु से उच्च बनाती है उसकी तर्क या विवेक शक्ति। श्री मेन्शियस कहते हैं कि "मस्तिष्क का गुण है विचार।" उन्होंने मनुष्य की स्वाभाविक सद्वृत्ति का दृष्टिकोण प्रसारित किया था, यह मान्यता कि मनुष्य ग्रपने सहजीवियों का कष्ट नहीं देख सकता। कव्ट में पड़े जीव की सिक्रिय सहायता करना एक ऐसी इच्छा है जो हर ग्रविकृत मानव-हृदय में उगस्थित रहती है। भलाई के शंकूरों का विकास करना मनुष्य बनना है; उन श्रंकूरों की मरभाने और मर जाने देना मन्ष्य से निम्न बनना है। जहाँ एक और श्री मेन्शियस ने मनुष्य की श्रन्तगुँढ़ भलाई की बात कही है वहाँ श्री हुन-त्सू ने ठीक इसकी उलटी बात कही है; मनुष्य की तत्त्वतः वर्धर प्रकृति पर जोर दिया है। १ मनुष्य नैतिकता के नियमों का अभ्यास करने से ही धार्मिक बन सकता है। नैतिकता मनुष्य के स्वामानिक विकास का परिणाम नहीं है। अपनी प्रवृत्तियों के विरुद्ध निरन्त्र संघर्ष करते रहने से नैतिकता प्राप्त होती है। सद्यृति एक ऐसा गुण है जो मनुष्य पर ऊपर से लावा जाता है। व इस विवाद की प्रतिमृति

<sup>&#</sup>x27; Mencius, IV. b.19.

<sup>ै</sup> इसकी बायरन के कार्यके कि कार्यक्रिय एक वो पैरोंवाला विषया जीव है कार्यका कि कि

<sup>ै</sup> श्री यांग सिर्यं। : ५० छ । : ए : दोनी सिद्धान्ती के बीच में है। मनुष्य का स्वभाव नैतिक दृष्टि से तटस्थ है श्रीर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षा एवंके लिए एस करती है।

ईसाई-धर्म में हमें उस विवाद में मिलती है जो सन्त श्रागस्टाइन श्रीर पेलॉजियस के बीच चला था श्रीर जिसमें चर्च ने यह निर्णय दिया था कि मनुष्य को स्वभावतः भला माननेवाला विचार एक किवदन्ती है। सन्त श्रागस्टाइन के बाद यही निर्णय ईसाई योरोप का प्रधान सिद्धान्त बन गया।

गनुष्य के स्वभाव में एक ऐसा मूल पदार्थ सम्मिलित है जिसके सामीदार पशु भी हैं। लेकिन मनुष्य को एक ऐसी शक्ति भी प्राप्त हैं कि उस पदार्थ को एक ऐसे गुण — ऐसी विभूति — से सम्प्रेरित कर दे जो उसके विशिष्ट स्वभाव की विशेषता है। जब श्री कन्प्यूशियस यह कहते हैं कि हमें जेन, श्रातृ भावना श्रीर हार्दिक मानवता प्राप्त करना चाहिए, जब भगवान् बुद्ध हमारे सामने प्रज्ञा श्रयवा ज्ञान श्रीर मंत्री के यादशे रखते हैं, जब श्री लाखो त्सू हमें आदेश देते हैं कि श्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को मुक्त करके हम श्रयने श्रीस्तत्व के विधान के यनुकूल वनें श्रीर जब श्री मेन्शियस हमसे श्रपने भीतर के मनुष्य का विकास करने को कहते हैं तब इन सबका यही कहना होता है कि हम श्रपनी उच्चतर प्रकृति का विकास करके श्रपने संगी मानव-समाज के साथ शांति श्रीर प्रेम पूर्वक रहने में समर्थ होते हैं।

#### परस्परा की शक्ति

्युगों से चीन परम्परा की शवित पर विश्वास करता श्रा रहा है।

<sup>े</sup> अपने एकान्त एकाकीपन को पूर्ण करने के उद्देश से चीन का महान् प्रयत्न महान् दोबाल बनाने में व्यक्त हुआ जिसे सम्राट् चिन शी ने दो हजार वर्ष से भी पहिले बनवाया था और जी समुद्र से लेकर तिब्बत की सीमा तक एक दुर्ग-प्राचीर की भाँति फैली है, यद्यपि कई बार इस दीबाल का पुननिमणि और बिस्तार भी किया गया है।

चीन के महान मनीषी नेता थी कल्प्यूशियस को पुराने तरीके पसन्द हैं, वे पुराने प्रत्यों का ब्रध्ययन करते हैं, प्राचीन विधियों ग्रीर रीतियों का पालन करते हैं ग्रीर श्रतीत शिक्तयों को स्वायन करने का प्रयत्न करते हैं ग्रीर श्रतीत शिक्तयों को स्वायन करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वही शिक्तयों भविष्य का भी शासन करती हैं। उनकी वृष्टि में मनुष्य का सबसे गहान् गुण है ग्रतीत के प्रति सम्मान, वृद्धों के सम्मुख विनग्न श्रद्धा। श्री मेन्शियस कहते हैं—"पूर्वशासकों के विधानों का श्रनुसरण करो तो यह ग्रसम्भव है कि तुम शलती करो।" परम्परा परम सिद्धान्त है ग्रीर इसी लिए कल्प्यूशियस की शिक्षा-प्रणाली स्थायी रह सकी हैं। हजारों वर्षों तक श्रनन्तर कलह ग्रीर श्रश्तीत रहने पर भी परम्परा की श्रविच्छित्रता नष्ट नहीं होने पाई। श्रतीत रीतियों ग्रीर परम्पराशों की स्मृतियों नीन के श्रावृत्तिक जीवन में भी सबल हैं। चीनी सम्पता के साल्वक नेतिक श्रंश उसके बाहरी ढाँचे की ग्रपेक्षा श्रधिक वृद्ध सिद्ध हुए हैं, उसकी मानवतावादी संस्कृति प्रस्तर श्रीर ताज्ञ की श्रपेक्षा श्रीक रथारी सिद्ध हुई है।

परम्परा-शासन के विषद्ध आवाज भी उठाई गई है। सञ्चाट् शी हुआंग-ती जो २२१ ई० पू० में समूचे साआज्य के अधिपति बन गये थे और जिनकी २१० ई० पू० में यूत्यू हुई थी, चीन के प्रथम महान सम्राट् माने जाते हैं। वह न केवल जीन की महान दीवान बनवाने और सामन्तवाद समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं बिक मन्यों के जनाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुस्तकों की इसलिए जलवापा ताकि उन्हें कोई इस बात का स्मरण न दिला सके कि उनके शासन-

<sup>\*</sup> Mencius, IV. 1.1.

<sup>ै</sup> यद्यपि उत्तका राज्य उनके पुत्र के गांव प्रमाण हो गया, पण्यु चीन शब्द उनके परिवार के नाम स्थिन या यिव ने उद्भुद हुआ है।

काल से पहिले भी चीन की स्थिति थी और इसलिए भी कि वह उन शिक्षित व्यक्तियों का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे जो परम्परा के नाम पर सभी सुधारों का विरोध करते थे। लेकिन उन्होंने भी उन किताबों को जलाने से बचा दिया जिनका सम्बन्ध श्रायर्वेद श्रीर श्रोषधि-निर्माण, ज्योतिष, कृषि ग्रौर वनस्पति-शास्त्र से था। उन्हें वह विषय शिय थे जिनकी तारकालिक व्यावहारिक उपयोगिता थी। उनके दिष्ट-कोण से हमें एक शिक्षा मिलती है; यह कि परम्परा का उपयोग सुधार का बाधक बनाकर नहीं करना चाहिए। जब परम्परा यांत्रिक बन जाती है तब उसकी धातमा गर जाती है।

यद्यपि भी कन्मयशियस ने सामन्तवाद का समर्थन किया था फिर भी सायन्तवाद का विनाश होने पर कन्प्यशियसवाद को हानि नहीं पहुँची। अपने युग की भावना के अनुकूल श्री कन्प्यूजियस स्त्रियों की एक पराधीन जाति समभते थे। लेकिन स्त्रियों की वर्तमान मुक्ति श्री कन्प्यु-शियस की भावना का उल्लंघन नहीं मानी जाती। जो समाज स्थिर-जड़ नहीं है उसमें अने क परिवर्तन करने ही होंगे। परिवर्तन के लिए प्रस्तुत रहना जीवित संगठन का लक्षण है; श्रीर परिवर्तन का प्रतिरोध पतन की निशानी है। "जब जन्म होता है तब मनुष्य कोमल ग्रौर दुवल रहता है, मत्य में यह सक्त श्रीर कठार हो जाता है।" जब हम जीवित रहते हें तब कोमल और नमनवील होते हैं। जब कठोर पड़ते हैं तो मृत्यु का प्रालिगन करते हैं। "अति बुद्धिमान् और श्रति मूर्ख हो कभी बदलते नहीं है।"र श्री कन्प्यशिवस का सिद्धान्त अपने स्नापको स्राधुनिक परिस्थितियों के अनुकुल बनाने में पर्याप्त नमनशील है। पैरों का बाँधना और बालों की

Tao Te Ching, LXXVI, Analects, XVII. 3.

चोटियाँ रखना समाप्त हो गया है श्रीर श्रन्य श्रनेक श्रन्थविश्वास भी समाप्त हो जायेंगे।

## विज्ञान की ग्रावश्यकता

प्रारम्भ से ही चीन के लोग नवीन विचारों के प्रति उदार रहे हैं ग्रीर नई श्रपेक्षाओं के श्रनुकूल बदलते गये हैं। विदेशियों के विकत उन्होंने निषेध-प्राचीरें नहीं खड़ी की हैं, बिल्क उन्मुक्त हृदय श्रीर मस्तिष्क से उनका स्वागत किया है। पाइचात्य विज्ञान श्रीर यंत्र-कौशल द्वारा उन्होंने श्रपने श्रापको परिवर्तित श्रीर निर्मित होने विया है। चीन की शिक्षा का उद्देश्य था मानव-समाज की एक ग्रादवीं स्थिति प्राप्त करने की व्यावहारिक समस्या को हुल करना, निर्मित होते से वाह्य पदार्थ-स्वरूप का श्रव्ययन। साहित्यक परीक्षारों ही जन-सम्मान श्रीर राजनीतिक पदाधिकार-प्राप्ति का एकमाश्र साधन थीं; श्रीर इन परीक्षाओं ने चीन के लोगों में एक प्रधानतः सैद्धान्तिक श्रमिश्च उत्पन्न कर दी। विकत ज्ञान केवल साहित्यक ही नहीं है,

<sup>े</sup> जो चार पुस्तकें चीनी शिक्षा का प्राचार और चीनी चरित्र की विधायक शिनतयाँ रही है वे हैं—दि ग्रेट लिनग दि डाविट्रन आफ़ दि मीन, ग्रनालेक्ट्स ग्रीर मेन्शियस। जन्म्यू शियस के विद्यालयों में जो छः पुस्तके पढ़ाई जाती थीं उन्हें श्री चुग्राग त्सू (Ch. XXXIII) ने इस प्रकार गिनाया है—"(१) दि शिह, जिसमें उद्देश विणत हैं; (२) दि शू, जिसमें घटनायें विणत हैं; (३) दि लीं, (धार्मिक पूजायें) जिसमें श्राचार-सम्बन्धी ग्रादेश हैं; (४) दि यूह (संगीत), जो समन्वय स्थापित करता है; (५) दि शाई (परिवर्तन-सम्बन्धी ग्रन्थ), जिसमें यिन ग्रीर यांग के सिद्धान्तों की चर्ची है श्रीर (६) चुन चिऊ, जिसमें यिन ग्रीर यांग के सिद्धान्तों का वर्णन है।"

वह वैज्ञानिक भी हैं। प्रारम्भिक दिनों से ही केवल साहित्यिक शिक्षाविधि के विरुद्ध विरोध प्रदिश्ति किया जाता रहा हैं। श्री चुआंग त्सू
ने कठोर श्राधात किये हैं—"श्राप तो केवल शब्द-व्यवसायी हैं जो
सम्राट् वेन श्रीर सम्राट् बू के सम्बन्ध में श्र्यंहीन बकवाद करते हैं।
(सम्राट् वेन श्रीर वू चाऊ-राजवंश के प्रतिष्ठाता थे।) ग्रापके पास
शब्द बहुत से हैं जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। श्राप कपड़े सिलते नहीं हैं
श्रीर फिर भी सिले कपड़े पहनते हैं; श्रापके होंठ बड़बड़ाते हैं श्रीर
ग्रापकी जवान कैंची-सी चलती है श्रीर श्राप श्रमनी कत्पना के सत्ग्रापकी जवान कैंची-सी चलती है श्रीर श्राप श्रमनी कत्पना के सत्ग्रापकी जवान कैंची-सी चलती है श्रीर श्राप श्रमनी कत्पना के सत्ग्रापकी विद्यानों की पदार्थी श्रीर समस्याश्रों के मूल तत्त्वों तक
पहुँचने से विद्युख करते हैं जिसके द्वारा संसार के शासकों को ग्रलत रास्ता
कताते हैं श्रीर विद्यानों की पदार्थी श्रीर समस्याश्रों के मूल तत्त्वों तक
पहुँचने से विद्युख करते हैं।" श्री चेंग-सी श्रीर श्री चू-सी के मत में श्रकृति
के पदार्थमूलक शोध का महत्त्व सिखावा जाता था। लेकिन, चूँकि
प्रकृति के श्रध्ययन में वैज्ञानिक पद्धित का प्रयोग करने की कोई परम्परा
नहीं रहीं, इसलिए, यह विषय-प्रधान शोध-प्रणाली मानव-स्वभाव श्रीर
इतिहास के श्रध्ययन तक ही सीमित रही।

भारत की भाँति चीन को भी विज्ञान और यंत्र-कौशल को और अधिक च्यान देना होगा। हमें अच्छी सड़कों और रेलों की आवश्यकता है, अधिक फैलिट्रयों और मशीनों और बिजली के व्यापक प्रयोगों की अफरत है। अपने भोजन और स्वास्थ्य, रोजी-रोजगार और सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए और मानव-समाज की वह परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए जिनसे जीवन अधिक का प्राचिक का पूरा-पूरा प्रयोग करना होगा। मुक्ते यह देखकर प्रसन्तता हुई हैं। अधाज अपने विद्यालय केवल असीत-ज्ञान की शिक्षा के ही केन्द्र नहीं हैं, वे आधृतिक विज्ञान और यंत्र-कला के भी शिक्षा-केन्द्र हैं।

## ज्ञान-पिपास्

श्री कप्यशियस ने हमें शिक्षा के वे सिद्धान्त बताये हैं जो धाज भी उतने ही सत्य-स्वस्थ हैं जितने वे स्वयं उनके समय में थे। सत्यः की सोज एक बौद्धिक प्रक्रियामात्र नहीं है। उसकी सफलता के लिए बौद्धिक सजगता और सबलता तथा मस्तिष्क को बारणा-अस्ति ही नहीं पर्याप्त है, उसके जिए माया-जाल ग्रीर बाधाओं से मुस्ति, स्वस्थ विवेक, विमम्रता ग्रीर सत्यनिष्ठा की ग्रावस्यवाता है। सत्यान्वेषी के लिए ईच्या-हेप-विमुक्त होना झावरमक है। श्री कन्त्रमुशियम के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह "चार चीजों से नितान्त मुक्त थे-- उनकी कोई पूर्व-चारणायें नहीं थीं, कोई पूर्व-निश्चय नहीं थे, हठ नहीं था और कोई श्रहंचाव नहीं था।" विनद्मता सत्यान्वेषी की विश्वेषता है। "साहित्य के क्षेत्र में तो सम्भवतः मैं दूसरीं के साथ प्रपनी तुलना कर सभी पर मि भद्र जीवन विताने की बात हो तो वह मैं शभी प्राप्त हो नहीं कर पाया।" श्रीर भी "जहाँ तक सन्त या विभूति-सम्पन्न व्यक्ति होने की बात है, भला में ऐसा दावा करने की हिम्मत फैसे कर समता हैं? लेकिन ग्रगर ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न की वात हो भीए निरन्तर दूसरों को उसके सम्बन्ध में उपदेश देने की बात हो। तो यह बात मेरे सम्बन्ध में कही जा सकती है और इतना ही अलम् है।" यह कथन हमें भगवान बुद्ध की याद दिलाता है जिन्होंने सारिपुत्त का इसलिए डाटा था कि वह उन्हें संसार का सबसे महान् व्यक्ति मानते थे ।

Analects, IX. 4.
Ibid., VII. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., VII. 23.

सारिपुल ने कहा था--"देव! मुक्ते ऐसा विश्वास है कि मेरी समक्त में तथागत से महान्या अविक वृहिमान् न कभी कोई हुआ था, न होगा भीर न भाज है।" "बेशक सारिपुत्त"—भगवान् ने उत्तर दिया, "मतीत के सभी बुद्धों को ती तुम जानते ही हो ?" "नहीं, देव।" "ग्रच्छा ती। भविष्य में हानेवाले बुद्धों की तौत्रम जानते ही हो ?" नहीं, देव।" "श्रच्छा तो कम-से-कम मुक्ते तो जानते ही हो और मेरे मन-मस्तिष्क के अन्तर्तम तक तुम्हारी पहुँच हो ही चुको है ?'' "नहीं, देव। यह भी नहीं।" "तो सारिपुत्त फिर अयों तुम्हारे खब्द इतने साहसपूर्ण और उदार हैं?" अनुशासन और उस भावों का नियंत्रण एक सच्चे विद्यार्थी के लक्षण हैं। श्री कल्प्यशियस ने कहा था-"जो विद्वान भीजन में बुभुक्षा की सुष्टि नहीं खोजता, अपने आवास में शरीर-धुख नहीं खोजता, अपने कर्म में जो परिश्रमी है, वाणी में संयमी है, उच्च विचारशील व्यक्तियों से जी सत्-संग करता है और इस प्रकार अपने की सत्तव पर ले चलता है ऐसे ही व्यक्ति को सचम्च ज्ञान-सोभी कहा जाता है।" ईमानदारी, उदारता श्रीर सत्य-प्रेम में उसका विकास होता है। श्री मेन्सियस के उस महान् उद्धरण को देखियं जिसमें यह वाहा गया है कि बाह्य विफलता से घती धन्तविभृति प्राप्त होती है--"इस प्रकार जब परमात्मा को किसी व्यक्ति को महान् पद देना होता है तो पहिले वह उसके मस्तिष्क को दःख से श्रीर उसके अंगी श्रीर श्रस्थियों को परिश्रम से कसता है। वह उसके बारीर को भूखा रखता है, उसे आत्यन्तिक दीनता का शिकार बनाता है। उसके कामों का अस्त-व्यस्त कर देता है। इन सब विधियों से वह उसके मस्तिष्क को बल देता है, उसके स्वभाव को वृढ़ बनातर

<sup>ै</sup> महापरिनिब्बाण सूत्त,१. ६१. २ Analects

है और उसकी अपूर्णताओं को पूर्ण करता है। · · · · · इस प्रकार हम समक सकते हैं कि कैसे दुःख और आपत्ति से जीवन का उल्लास फूटता है और कैसे सुख और सुविधा से मृत्यु आती है। ' '

एक सच्चे शिक्षक को जिज्ञासू भी होना चाहिए। उसे "(अध्ययन में) श्रथक ग्रायास करना चाहिए ग्रीर दूसरों को (ग्रनवरत) शिक्षा देनी चाहिए।" श्राधनिक भाषा में कहें तो श्री कन्प्युशियस ने हमारे सामने शिक्षा श्रीर शनुसन्धान के दो श्रादर्श रखे हैं। ज्ञान का विकास उतना ही ग्रावश्यक है जितना उसका प्रसार। विद्यार्थियों की न केवल श्रतीत ज्ञान का प्रसारक बनना होगा बरिक नवीन ज्ञान का शोधक भी। श्री कन्प्रयशियस स्वयं एक जिज्ञास अन्वेषी हैं। वे ऐसे हैं जो ''जन्मना सत्य ज्ञानी नहीं है बल्कि जो सत्यान्वेषण में अधक परिश्रमी हैं। दस परिवासी के किसी भी पुरखे में आपको ऐरो धर्मात्मा और ईमानदार व्यक्ति कुछ मिल जायँगे जैसे वे स्वयं थे, पर उनका-सा ज्ञान-लोभी एक भी न मिलेगा।" उन्हें केवल एक ही महान पश्चात्ताप हो सफता था--"ग्रपने प्रध्ययन की उपेक्षा।" वे हर किसी से सीखने के लिए प्रस्तुत थे। "यदि में दो व्यक्तियों के साथ चल रहा हैं तो उनमें से हरएक भेरे लिए शिक्षक का काम दे सकता है। मैं उनमें से एक के सद्गुणों की चुन लूँगा और उनका अनुकरण करूँगा; दूसरे के दुर्गुणों को देखूँगा भीर उनसे भपना सुधार कर लूँगा।" "विचार-शुःग ज्ञान व्यर्थ है; ज्ञान-सून्य विचार घातक है।"3 जब श्री कन्प्यशियस से एक शिक्षित व्यक्ति की विशेषता बतलाने को कहा गया तो वे बोले---"जो जानते हो

<sup>9</sup> VI. 2, 15.

<sup>ै</sup> Giles: The Sayings of Confucius (1924), पृष्ठ दर्। । । । । । । ।

जानो; श्रीर जानो कि जो नहीं जानते वह नहीं जानते—जो जानता है उसका यही लक्षण है।"

अपने अध्ययन से हमें तात्कालिक लाभ की आशा नहीं करती चाहिए। कॅम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शद्ध गणित के लिए एक परम्परागत टोस्ट--शुभकामना की प्रथा है--"परमात्मा करे वे सदैव व्यर्थ बने रहें।" हार्वर्ड विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष श्री लावेल ने एक बार विश्वविद्यालय की परिभाषा बताते हुए उसे एक ऐसा स्थान कहा था जहाँ कुछ भी उपयोगी नहीं पढ़ाया जाता। जो लोग रोजगारी शिक्षाग्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं, जो साहित्य की शिक्षा को टाइप करने की शिक्षा के समान समभते हैं, उन्हीं लोगों की तीव भत्सेना श्री लावेल के इस वार का लक्ष्य है। जिनका तात्कालिक व्यावहारिक उपयोग नहीं है वे विषय भी उपयोगी हैं। व्यावहारिक बद्धिवाले श्री हई त्सु ने जब श्री चुन्नांग त्सु से कहा-"प्रापके उपदेशों का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है" तो उन्होंने उत्तर दिया--"उपयोगी पदार्थों के सम्बन्ध में उन्हीं से वात की जा सकती है जो अनुपयोगी बस्तुओं का मल्य-महत्त्व पहिले समक्ष चुके हों। यह धरती, जिस पर हम-ग्राप चलते हैं, विशाल है लेकिन किर भी चलने में मनुष्य अपने पैरों के नीचे आनेवाली नपी-तुली घरती के श्रलावा शेष का उपयोग नहीं करता। लेकिन कल्पना करो कि उसके पैरों के आस-पास की सारी घरती पाताल की गहराई तक खोद डाली जाय तो क्या पैरों के नीचे बचे हुए धरती के टुकड़े चलने में उसके काम ग्रा सकेंगे?" श्री हुई त्सू ने कहा--"वे तो व्यर्थ होंगे।" श्री चुग्रांग त्सु ने कहा--"ती फिर अनुपयोगी की उपयोगिता स्वष्ट है।" 9

<sup>\*</sup> Waley: Three Ways of Thought in Ancient China (1939), 455 751

इस सबसे हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि
श्री कन्प्यूशियस द्वारा निर्धारित शिक्षा-प्रणाली व्यावह।रिक ग्रावश्यकताओं से श्रसम्बद्ध थी। उसका लक्ष्य एक ग्रावसी वर्ग शिक्षित करना
नहीं था, बिल्क व्यस्त राजकर्मचारियों का वर्ग तैयार करना था।
कुशल यंत्र-कलाविदों की सृष्टि करनेवाली वैशानिक शिक्षा-प्रणाली
का व्यावहारिक उद्देश निस्संदेह वे नहीं सोच पाये थे, लेकिन यह उनका
नहीं उनके यग का दोष हैं।

अपने विद्यार्थियों को भरती करते समय श्री कन्प्यू शियस किसी प्रकार के वर्ग-विभेद को नहीं अपनाते थे। इसके अतिरिक्त वे अपने विद्यार्थियों की सत्यनिष्ठा और क्षामता की जाँच करते थे। "जो सत्यनिष्ठ-नहीं हैं उसे मैं कुछ नहीं समभाता; जो आत्म-प्रकाश का इच्छुक नहीं है, मैं उसकी शहायता नहीं करता। जब मैंने एक कीण प्रविश्त कर विया और विद्यार्थी क्षेप तीन कोण नहीं निकाल सकता तो फिर मैं अपना पाठ नहीं दुहराता।"

हमारी शिक्षा द्वारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मानव-भावना को छिन्न-भिन्न कर दे। निर्वस्व निर्भय मानव-वृद्धि की निर्देशिका शिक्त को कुठित नहीं करना चाहिए। शिक्षा के नाम पर हम मानव-कर्तृत्व को अच्ट कर देते हैं और ज्ञान-खोतों को सुखा देते हैं। एक महान् शिक्षक अपने शिष्य को वह सब कुछ स्वण्टक्य से सिखा देता है जो समस्त पूर्व-चिन्तित ज्ञान-राशि में सर्वोत्तम है; पर उस पर विचार करने और अपना निर्णय निर्धारित करने का काम वह शिष्य पर ही छोड़ देता है। "यथा-इच्छसि, तथा कुछ"?; जैसी इच्छा हो, करो। प्रत्येक आहमा का अपना

<sup>1</sup> Analects, VII. 8.

दे भगवद्गीता, १८, ६३

एक ग्राच्छादन है, वह श्राच्छादन हमें हटाना नहीं चाहिए। श्री कन्प्यूशियस का भी ऐसा ही बृष्टिकीण है। "ग्रतः ग्रपनी शिक्षायों में महत्तर मानव ग्रपने शिष्पों का मार्ग-दर्शन तो करता है पर वह उन्हें खींचकर ग्रागे ग्रपने राम्ते पर नहीं लाता; वह उन्हें श्रागे वहने की प्रेरणा देता है, उनकी प्रेरणा को दवाता नहीं; वह रास्ता दिखा देता है, पर लक्ष्य तक घसीटकर नहीं ले जग्ता।" चीनी लोग गैतिक उत्तरदायत्व की भावना के महत्त्व पर बहुत जोर देते हैं; वह भावना, जिसे वे चुंग कहते हैं, पदार्थों की एक ऐसी संहिति की भावना है जो मनुष्य को ग्रपने ग्रात्मादेशों के पालन के लिए विवस करती है। प्रजातंत्र मानय-ग्रात्मा ग्रीर उसकी गरिमा के प्रति सम्भान है। प्रजातंत्र सानय-ग्रात्मा ग्रीर उसकी गरिमा के प्रति सम्भान है। प्रजातंत्र दीन श्रीर घस्त के प्रति भावनाहम सहानुभूति नहीं है श्रीर न वह सर्वहारा की तानावाहीं ग्रीर जीवन के सभी क्षेत्रों पर शासक वर्ग का नियंत्रण है।

एक शिष्य ने श्री कन्पयूशियस से पूछा कि यदि उन्हें किसी राज्य का जासन-कार्य साँग दिया जाय तो वे सबसे पहिला काम क्या करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया—"नामों की शुद्ध सटीक परिभाषा देना," शब्दों के श्रथं निश्चित करना। शब्दों को स्पष्ट मुनिश्चित शर्थं देने की यह पद्धति छोस मानव-सम्बन्धों में काम शाती हैं। जहां श्रोर जब शासक शासक रहता है, मंत्री मंत्री रहता है, पिता पिता रहता है शीर पुत्र पुत्र ; वहीं सत्यासन होता हैं। समाज एक देवी सृष्टि है, देवी शादेश हैं जो पाँच सम्बन्धों पर शाधारित है—(१) शासक श्रीर शासित, (२) पित श्रीर पत्नी, (३) पिता श्रीर पुत्र, (४) श्रथं न श्रीर श्रमं या वड़े भाई श्रीर

Analects, XIII. 3.

छोटे और (५) मित्र। इनमें से प्रथम चार सम्बन्धों के पूर्व-पक्ष में शासन ग्रीर हितीय पक्ष में समर्पण है। शासन पविजता श्रीर उदारता के साथ होना चाहिए ग्रीर समर्पण पवित्रता श्रीर सत्यनिष्ठा के साथ। मित्री के बीच सदगणों का स्वाभाविक विकास ही मार्ग-दक्षक सिद्धान्त होना चाहिए। मानव-समाज में प्रत्येक सदस्य अपने नाम के अनुरूप पद प्राप्त करता है और उसी के अनुरूप उसके कर्तव्य और अधिकार-क्षेत्र होते हैं। इन नियमों का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यापक और गम्भीर बुद्धि प्राप्त होती है—बह बुद्धि श्रीर ज्ञान जो जीवन से प्राप्त होता है, ग्रौर वह व्यक्ति अपनी अव्याहत प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इन विभिन्न पदों या स्थितियों के उपयुक्त व्यवहार का निर्धारण करनेवाले नियम हमारी प्रथायों में निहित हैं। इन प्रथायों या रीतियों का पासन कराने के लिए बल-प्रयोग नहीं किया जाता। व्यक्ति की स्वतंत्र स्वीकृति श्रावश्यक होती है। धार्मिक कृत्य श्रीर संगीत वे शक्तियां हैं जिनका प्रयोग मन्ष्य के हृदय तक पहुँचने में किया जाता है। "चरित्र का निर्माण कवियों द्वारा, उसकी प्रतिष्ठा सद्व्यवहार के नियमी द्वारा श्रीर उसकी पूर्णता संगीत द्वार। होने दो।"?

बुद्ध की भाँति कल्पयूशियस भी कहते हैं—'मेरे शिण्यां! वया तुम सोचते हो कि मेरे पास तुमसे गुप्त कोई रहस्य हैं? तुमसे छिपा कोई रहस्य मेरे पास नहीं हैं। मेरा यह नियम है मेरे शिष्यो, कि मैं तुम्हें सूचित किये बिना कुछ भा नहीं करता।''

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Analects, VIII. 8.

² Giles: The Sayings of Confucius (1924)
पृष्ठ नद्।

### ग्रात्म-संयम की ग्रावइयकता

श्री कन्पयशियस के समय से ही चीन में शिक्षा का तात्रिक उद्देश्य रहा है सद्व्यवहार ग्रीर सदण्णों की शिक्षा। एक बार एक शिष्य फान ची ने जब उनसे सद्गुण के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो गुरुने बताया -- "अपने व्यक्तिगत जीवन में विनम्न रहो, सार्वजनिक कामों के करने में गम्भीर रहो और सभी मनुष्यों के साथ सत्यनिष्ठ रहो। बबंर लोगों के बीच पहुँच जाने पर भी प्रापने गुणों को मत छोड़ो।" सहचर-भावना श्रीर व्यवहार में तदनुक्लता का विकास करने के लिए हमें श्रात्म-संयम के अन्तर्विधान का पालन करना होता है। सच्चे सुख के लिए श्रात्मानुशासन श्रीर सरल जीवन श्रनिवार्य है। सद्गुण का यह विकास पुस्तक-ज्ञान से सम्भव नहीं है। हमें सन्तों के उदाहरणों की आवश्यकता है, ऐसे सन्तों की जिन्होंने मौलिक सामाजिक संहिति की स्यापना करनेवाली धतीत प्रथाओं धीर परम्पराओं में खपने भीतर च्यक्तित्व और शिक्षा की सक्ति का विकास किया हो। दैनिक जीवन के धार्मिक विधानों से हमें धपना धनुशासन करना है। श्री कलप्यूशियसं के इन शब्दों से हमें हिन्दु-धर्म-ग्रन्थों की याद ग्रा जाती है---''बह व्यक्ति जो भोजन के लिए सामान्य खादा-रूखा-गुखा भोजन-चाहता है, पीने को पानी चाहता है और अपनी बाँह की तिकया चाहता है, सुख अयाचित ही उसके चरण चूमेगा।" गलत उपायों से सांसारिक समृद्धि नहीं प्राप्त करती चाहिए। ''ऐसे उपायों से जिन्हें में जानता हूँ कि सलत है, सम्पत्ति श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त करने का विचार मुक्तस उतनी ही दूर है जितनी

Soothill: The Analects of Confucius, E. T. 1938), पूष्ट हा

दूर यह ऊतर उड़नेवाले बादल। "अभी उस दिन आपके महाबला-धिकृत ने श्री कत्मपूर्शियस का उद्धरण देते हुए कहा था—"भूखों गरना चिन्ता की बात नहीं है, वास्तव में चिन्ता की बात है व्यक्तित्व का पतन।" श्री लाग्नोत्सू ने कहा था— 'महानतम विजेता वे हैं जो थाने जन्नु को बिना संघर्ष के ही जीत लेते हैं।" एक शिक्षित व्यक्ति के सक्षण हैं अपने पड़ोसियों के प्रति सहन्यान्तवा श्रीर सबके प्रति दयानुता। श्री कन्फ्यूशियस के एक शिष्य ने कहा था—"आसमुद्र घरती पर सब भाई-भाई हैं।"

पर इन मानव-सद्गुणों का जिलास करना सरल नहीं है। किसी व्यक्ति को पहाड़ा या मोटर की ब्राइवरो निष्या देना श्रासान है: लेकिन इस छोटे-से जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करना सिषा सकना उतना ग्रामान नहीं है। केवल श्राधिक ज्ञान हमारे जीवन को स्थिरना और सन्माम गहीं दे सकता है। नैतिक जिन्तान नैतिक व्यवहार से श्रिस है।

भारत की भाँति चीन की भी महान आयश्यकता है आयंजितिक भावना और सामाजिक उत्साह का विकास। 'तन्नजीवन आन्दोलन' (New Life Movement) के वार्षिकोत्सव पर आपके महावला-विकृत ने शिकायत को थी—"अधिकारी लोग वेईमानै और ईंब्यॉलु होते हैं; जनता असंयमित और भायना-जून्य हो रही हैं; वसरक उप स्यभाय के और सम्पत्तिज्ञाली उद्धत हो रहे हैं। संक्षेप में हमारी समूची सामाजिक व्यवस्था और हमारा राष्ट्रीय जीवन अव्यवस्थित हो रहा है।' कन्पपूर्वियस का विश्वास है कि मैतिक आचार लागू करने का सबसे अधिक अभायपूर्ण ढंग है व्यक्तिगत उदाहरण। मानव-स्वभाव

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Waley: The Analects of Confucius, E. T. (1938), VII. 15.

में अनुकरणशीलता प्रवल है। एक पिता अपने उदाहरण से अपने पुत्र को सिखा सकता है कि क्या ठीक है, क्या नहीं। एक राजकुमार, जिसकी तुलना पवन से की जाती है, जनता को, जिसकी तुलना चास से की जाती है, शिक्षा दे सकता है। "क्योंकि घास का यह स्वभाव है कि जब हवा उस पर चलती है तो वह भुक जाती है।" ऐसा कहने में उदाहरण की शक्ति को अत्युक्ति की गई है। और फिर धादर्श पिता या आदर्श राजकुमार हमें मिलते नहीं। अपने धादर्श के समीप पहुँचनेवाले शासक की खोज में श्री कन्प्यूशियस असफल ही रहे। अकेले मानव-उदाहरण ही वह प्रेरक शक्ति नहीं उत्पन्न कर सकता जो मनुष्यों को सद्गुण-सम्पन्न बनाने के लिए श्रावस्यक है।

# सहरव-दर्शन

महत्ता के एक नवीन दर्शन से वीद्धिक ज्ञान और नैतिक अनुशीलता को बल देना है। इसी में एक मोहक मुक्ति-दायिनी शान्ति है। महान् मनीषी अपने प्रकाश से ही हमें दीक्षित कर लेते हैं। संसार की वर्तमान शुष्क, संदिग्ध और अस्त-व्यस्त परिस्थिति से पता चलता है कि कहीं केन्द्र में ही विश्वांखलता है जिसने मनुष्य की आत्मा को उसकी आशा, शान्ति और सुबुद्धि से वंचित कर दिया है। मनुष्य शरीर और बुद्धि से गुंखित के गार्य मान-महत्त्वों का भेरक है। भीतिक निज्ञानी अवदा गनी विज्ञान, वर्ष-आर्य भीर गींदिया शास्त्र या मनित कता श्रीर गींदि-शास्त्र आदि में हो मानय-आर्य को पूर्ण अधिकाति नहीं हो पाती। इन सब विद्याओं के अध्ययन का उपयोग आत्मा ने दिज्ञान या अद्या-विद्या में करना होगा। बिना

इसके इन विद्यास्रों द्वारा मनष्य-प्रकृति के पदार्थ-पक्ष में ही परिवर्तन हो पाते हैं। पदार्थ-तत्त्व के कूछ भ्रणुओं का पुनस्संगठन करके और व्यक्ति की रुचियों और प्रेरणाओं का तारतम्य ठीक करके अर्थात् कुछ नवीन कलावित्याँ सीखकर हम जीवन के संगठन में परिवर्तन ले आते हैं: लेकिन यह परिवर्तन केवल वाह्य-परिवर्तन है ग्रीर जैविक या भ्रान्तरिक परिवर्तन से भिन्न है। प्रकृति की सच्ची विजय भानी विजय है--श्रात्मा की विजय है। संगठनकर्ताश्रों को स्वयं श्रपने श्रापको परिवर्तित करना होगा और यह तभी सम्भव है जब हमारे भीतर भ्रात्मा की प्रेरणा हो। इस महत्त्व-दर्शन से रहित, परम तत्त्व पर इस विश्वास के बिना, मनुष्य पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं है। श्री कान्ट (Kant) का कहना है कि मनुष्य का विवेक अपने कर्त्स्व के सभी क्षेत्रों --- ज्ञान, नैतिकता ग्रोर सौन्दर्य--में ग्रसीमित, ग्रनन्त ग्रीर परम तत्त्व की माँग करता है; उनका तात्पर्य यही है कि हमारी प्रकृति इस दशा ग्रीर सीमा के बन्धन से विद्रोह करती है। मनुष्य के रचनामुलक जीवन के लिए वास्तविकता का तत्त्वज्ञान शावश्यक है। ईश्वर-प्रेम वह निर्णायक तत्त्व है जो ज्ञान को कर्म में बदल देता है। अकेले यही मानव-हृदयता का गुण उल्पन्न कर सकता है। विना विवेक के ज्ञान श्रिममानी बना सकता है श्रीर नैतिकता वर्बर बना सकती है। श्रन-शासन, ग्रात्म-संयम, निष्ठा, श्राज्ञा-पालन श्रीर ग्रपना जीवन होम देने तक की बलियान-भावना ठगों और लुटेरों के समुदाय में भी अल्पाचिक देखी जाती है। ज्ञान ग्रीर नैतिकता ग्रमुल्य निधियाँ हैं पर उन्हें जीवन में परम पद नहीं दिया जा सकता। श्रात्मा को बुद्धि या इच्छा

<sup>े</sup> श्री मंशियस कहते हैं -- "मानव-हृदयता से सम्पन्न मनुष्य धरती। पर श्रजातशत्रु होता है।" VII b. 3.

के स्तर पर नीचे नहीं गिराना है। श्रपनी सामाजिक विश्वास-हीनला, राजनीतिक माया-जाल और सामान्य छिन्न-मुलता से त्रस्त यह श्राधनिक संसार ग्रंध बृद्धिवाद का परिणाम है। श्री मो त्सु कहते हैं--- 'जो परमात्मा के प्रादेश का पालन करते हैं वे विश्व भर की प्रेम करते हैं श्रीर दूसरों का कत्याण करते हैं ..... श्रीर जो परमात्मा के श्रादेश का विरोध करते हैं वे पक्षपात करते हैं, द्वेष-भाव रखते हैं ग्रीर दूसरों को हानि पहुँ बाते हैं।" मन्ष्य जैसे-जैसे परमात्मा के समीप पहुँ बते हैं वसे-ही-वैसे वे परस्पर भी समीप आते जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखनेवाले मानवता के साम्राज्य के मसोहा है। उनमें ज्ञान श्रीर प्रेम की शान्ति है। हिन्दु-विचारकों का विश्वास है कि ग्रात्मा की परम सत्ता पर विश्वास रखने के रूप में धर्म मनुष्य के पूर्ण और सन्तुलित जीवन के लिए तात्त्विकरूप से आवश्यक है। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य इस आत्म-साम्राज्य से परिचित कराना है। शिक्षा पूनर्जन्म है। हमारा प्रथम जन्म प्रकृति भीर भावश्यकताओं की दुनियाँ में होता है। हमारा पूनर्जन्म भ्रात्मा भीर मिवत के लोक में होता है। इस पुनर्जन्म का साधन है एक व्यापक ग्रीर गम्भीरतर ज्ञान जो उस समभवारी से कहीं प्रधिक ' बढकर है जो हमारा मस्तिष्क हमें देता है। हम केवल सामाजिक जीव नहीं हैं बल्कि अनन्त के यात्री हैं।

मनुष्य का जन्म एक आध्यात्मिक स्थिति के लिए होता है और एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में उसका उस स्थिति से निरन्तर सम्बन्ध रहता है। यह अनुसंधान कि हम इस दृश्य-जगत् से परे किसी भिन्न स्थिति के जीव हैं, मनुष्य की आत्मा को वह आध्यक्ष वल देता है जिससे वह अपना जीवन एक देवी ढाँचे में ढालता है और बाह्य विरन्न के दुराश्रह पर विजय पाता है। आज हमें जिस बाल की शाब्यकता है यह एक

गम्भीर श्राध्यात्मिक चेतना का नवजागरण, एक रचनात्मक विश्वास की नवप्रतिष्ठा है। जैसे एक व्यवित की अपने सांसारिक साधनों के समाप्त हो जाने पर श्रात्मा के साम्राज्य का बोध होता है ठीक वैसे ही यह संसार, जो श्राज लाखों व्यवितयों की विपन्नता श्रीर उनकी क्रिमिक मृत्यु की स्थिति में अपनी श्रसहाय श्रवस्था से विचलित हो रहा है, एक नवीन युग के द्वार पर पहुँच गया प्रतीत होता है। संसार में जितनी ही घनी कालिमा हो श्ररणोश्य उतने ही नजदीक है। श्रपनी नवीन श्रन्तर्वृष्टि श्रीर बलिबानमयी भिवत के साथ जब यह नय-श्राध्यात्मिक प्रतिष्ठा होगी तब हम युद्ध-युवत विश्व के समीप पहुँच जायँगे। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह चरित्र की संहिति श्रीर श्रात्मा की सर्जन-भावना से पूर्ण व्यवितयों का निर्माण करें।

## बदलता हुग्रा चीन

चीन श्राण बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। हाल के दशकों में पिरचमी विज्ञान और यांत्रिकता का प्रवेश बड़ी तेजी से हुआ है। विद्यालयों को नया आधुनिक रूप दिया जा रहा है। पिरचम के प्रवल प्रभाव में आज वह सम्यता बिखर रही है जो हजारों वर्षों से अपना विशिष्ट रूप बनाये बैठी थी; और एक आध्यात्मिक किंकतं व्यविमृद्ता फैल रही है। आधुनिकता के पक्षपाती अने क चीनियों का विश्वास है कि उनके सामने विवक्तप दो ही है—या तो परिचम की वैज्ञानिक और यांत्रिक कुशलता का अनुकरण करें या आधिक और राजनीतिक दासता में पड़े रहें। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि चीन विश्व-व्यवस्था

में अपना व्यक्तिगत स्वरूप बनाये रहेगा क्योंकि उसने अतिसभ्यता के प्रभाव देख लिये हैं। प्रगति परिवर्तनमात्र नहीं है, बल्कि वह उत्थान है। यदि कल्याणकारी होना है तो परिवर्तन भीतर से और क्रमिक होना चाहिए। चीन के परिवर्तन संगठन-मूलक और सजीव होने चाहिए, उन परिवर्तनों में श्रतीत युगों के मान-महत्वों का क्षेम होना चाहिये, उनकी रक्षा होनी चाहिए, और साथ ही एक श्राधनिक समाज के लिए भावश्यक कीशल भी भपनाया जाना चाहिए। यदि चीन यह कीशल श्रपना लेता है श्रीर प्रथम तत्त्व को छोड़ देता है तो वह एक ग्रीद्यीगिक ग्रीर सैन्यवादी राष्ट्र हो जायगा; पर वह ग्रज्ञान्त भौर दु:खी बना रहेगा। प्रगति ग्रीर कार्य-क्शलता भावश्यक हैं, पर ये ही सब जुख नहीं हैं। ये तो शांति ग्रीर सुख के साधनमात्र हैं। बीते जमाने में चीन में ज्ञानार्जन एक निश्चित पद्धति का था श्रीर शिक्षकों की महत्त्वाकांक्षा यही होती थी कि वे अपने शिष्यों को एक व्यवस्थित समाज-पद्धति में स्रपने स्थान के ठीक उपयक्त बना दें। उन शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी कि जो कुछ परम्परागत है उसे पूर्ण मानें, शिक्षक को धच्यत समभें, माता-पिता को सर्वेच्च अधिकारी मानें और सम्राट् की ग्राजाश्रों को हमेशा ठीक समर्भें। शब चीन के विद्यार्थी जान्ति के बच्चे हैं भीर भाज उनकी शिक्षा का उद्देश्य है उनकी शनित को बढाना न कि घटाना, उनकी प्रात्मा का विस्तार करना न कि उसकी रक्षा करना, समाज को श्रामे बढाना न कि उसे उसके वर्तमान रूप में सीमित रखना और प्राति में बाधा डालना। भ्रपनी सभ्यता के भौतिक पक्ष को स्वारने के लिए हम व्यावहारिक विज्ञानों का परिश्रमपूर्वक धध्ययन करें पर परम्परागत मानवतावादी भाव-धारा की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए।

श्री कन्प्यशियस की शिक्षा-पद्धति ने शिक्षकों को जीवन-व्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। यद्यपि चीन नाम के लिए एक निरंकुश राजतंत्र था पर वास्तिवक प्रभाव-शित तो एक जानसिद्ध कुलीन वर्ग के हाथों में थी। ज्ञानियों के इस गणतंत्र की जितत से चीनी परम्पना की श्रविच्छिनता सुरक्षित रही। जीवन-पद्धतियों को बदलने का श्रिषकार निद्धानों को ही है वयोकि उनमें श्रात्मा की शित्रान्तों को परखने की सुबुद्धि। श्राज जो लोग कन्प्यूशियस के सिद्धान्तों को तात्त्विक गम्भीरता समभते हैं वे इन प्राचीन सिद्धान्तों को जीवित श्रीर वास्तिवक बनाये रखने के लिए नवीन स्वरूप खोज निकालेंगे। चीनी विद्धानों की स्वाधीन श्रीर प्रसक्त श्रन्थणाश्रों से रचनात्मक श्रीर प्रभावकारी विचारों के श्रनेक बीज-विन्तु निकलेंगे। श्रान एक सामा-जिक श्रेरक श्रित श्रीर राष्ट्रीय पुनरुखान का साधन वन जायगा।

# चोन में धर्मः कन्पर्शियस का धर्म

चीन में जिन धर्मों का एक लम्बा इतिहास रहा है और जो बीनी जनता के मन और चरित्र के श्रंग बन गमें है वे हैं कन्पुप्रशियस का धर्म, ताओ धर्म और बौद्ध धर्म।

#### वाचीन धार्मिक सन

चीन के प्राचीन धर्भ में, जिसे डाक्टर हु शी ने सिनिटिनिज्म या चीनी पर्म कहा है, निम्नलिखित बातें शामिल थीं--एक परमेश्वर की पूजा, म्तात्माओं की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, भले और ब्रे के प्रतिपाल पर विश्वास ग्रीर भविष्य-दर्शन के विविध रूपों पर श्रीर उनसे होनेवाले कल्याण पर विश्वास। र

Religion and Philosophy in Chinese History, गुष्ठ ४ देखिये।

र "इन तीन में रो प्रत्येक धर्म को सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त थी ग्रीर तीनों को उनकी अनुकम्या मिली हुई थी। इन तोनों घर्मी को देश के प्रतिष्ठित धर्म के तीन अंग या पहलू कहा जा सकता है।"---The Three Religions of China by Soothill (1929), पुष्ठ २।

श्री कल्प्यूशियस के समय पूर्वी चीन के लोगों और पश्चिमी चीन के लोगों— सेंग और चाऊ लोगों— के विश्वासों का सिम्मलन हुआ। श्रेंग लोगों को भविष्य-दर्शन पर विश्वास था और चाऊ लोगों को श्रेंग-ती या हाओ-तीन, अर्थात् स्वर्ग या ईश्वर, की पूजा पर विश्वास था। चाऊ-राजवंश के नेताओं ने ताओ अथवा उस जीवन-पद्धति पर जोर दिया जिसे उन्होंने प्रकृति की आत्म-स्पूर्ति और उसकी व्यवस्था

<sup>&#</sup>x27; "चीन की सभ्यता में भविष्य-दर्शन के महत्त्व की ग्रत्युपित नहीं की जा सकती। जहाँ तक हमें ज्ञात है चीन के सर्वप्रथम लेख भविष्य-वक्ता ग्रस्थियों पर खोदे गये थे, जिनमें भविष्य-दर्शन के विषय और भविष्य-वक्ताग्रों के उत्तर व उनकी तिथियाँ लिखी हुई थीं। यह लेखन-कला, तिथिकम, इतिहास ग्रीर साहित्य का परिणाम था। इसी से साहित्यिक शिक्षा और एक बौद्धिक वर्ग के प्रारम्भ का भी श्रीमणेश होता है, क्योंकि भविष्य-दर्शन ग्रीर उपासना को दिये जानेवाले ग्रत्यिक महत्त्व ने ग्रीर ग्रस्थियों पर ग्रंकित रहस्यपूर्ण चिह्नों के ग्रर्थ-बोध की कठिनाई ने ग्रीर विचाराकार-लिपि पर श्रविकार पाने की कला ने विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया जाता था।"— Symposium of Chinese Culture by Hu Shih, पृष्ठ २८।

प्रारम्भ में स्वर्ग का धर्ष था स्वर्ग में रहनेवाले लोग, प्रथित् पूर्वज, जिनके धन्ध्यक्ष थे सर्वप्रधान पूर्वज शेंग-ती, जो प्रथम पूर्वज थे। यह सर्वप्रधान पूर्वज शेंग-ती स्वर्ग—तीन (T'ien)—के साथ मिलकर एक हो गये। 'तीन' का प्रयोग कई धर्यों में किया जाता है —भौतिक आकाश, दैव जो मनुष्यों के जीवन पर शासन करता है, प्रकृति, नैतिक विधान ग्रोर मानवरूप में व्यक्त ईश्वर।—A History of Chinese Philosophy, by Fung Yulan, E.T.(1937), पृष्ठ ३१ देखिये।

में खोज निकाला था। "ताम्रो का समादर करना स्वर्ग की यनुकम्पा पाना है।" ताम्रो की यह धारणा ऋग्वेद के ऋत का प्रतिरूप हैं जो प्रकृति, मनुष्यों भीर देवताभ्रों के व्यवहार का नियंत्रण करनेवाली शक्ति हैं। यह विश्व व्यवस्था ही ताम्रो हैं जो पुरुष भीर प्रकृति, स्वर्ग भीर पृथ्वी, प्रकाश भीर श्रम्धकार के द्वैत्व के माध्यम से काम करती हैं। जब ये विरोधी एक संहिति में रहते हैं तो सब ठीक रहता है; जब उनकी संहिति बिगड़ जाती हैं तो श्रापदार्थ भ्राती हैं।

## सामाजिक स्थिति: छठी व पाँचवी शताब्दी ई० पू०

यन्त्रपृक्षियस के समय चीन की स्थिति श्रशान्त थी। प्राचीन मान-वंड ढोले पड़ गये थे; पूर्वागत परम्पराग्नों ग्रीर तत्कालीन ग्राचारों में मेल नहीं था। चाऊ-राजवंश के पतन के काले दिनों के सम्बन्ध में श्री मेशियस ने लिखा है—"संसार का पतन हो गया था और सत्य तिरोहित हो चुका था। दुस्सिद्धान्त तथा हिसात्मक कार्य सर्वव्यापक थे। श्रस्ताभाविक कृत्य—राजा की हत्या और पितृ-हत्या जैसे कृत्य —किये जाते थे। श्री कन्प्यूशियस भयभीत थे।" उनके लिए मौतिक या शरीरिक संकटों से श्रीक दुख:दायी था दुश्शासन। एक बार उन्होंने ताई पर्वत के पार्व में एक सुनसान स्थान पर एक स्त्री का रोना सुना और अपने शिष्य को मेजा कि वह देखे वह स्त्री वहाँ क्यों से रही है। "मेरे पति के पिता को यहाँ चीते ने मार डाला था, मेरे पति भी श्रीर श्रव मेरा पुत्र भी यहाँ दसी प्रकार गारे गये।" कन्प्यूशियस ने पुद्धा —"सो फिर ऐसे भयागक स्थान में गुण को रहती हो?" स्त्री ने उत्तर विया—"क्योंकि यहाँ नार सत्यानारी शासक गहीं है।" कन्प्यूशियस

ने अपने शिष्यों से कहा--"विद्याशियो, याद रखो--अत्याचारी शासक एक चीते से भी ग्रधिक निर्देशी होता है।" ईसा से पहले छुठी और पाँचवीं शताब्दी में चीनी जन-समाज की अराजकतापूर्ण परि-स्थितियों ने विचारवान लोगों को बहुत व्यप्र किया श्रीर उन्होंने सामाजिक स्थिरता लाने और सामाजिक विकास को गति देने के उपाय सोचे। विभिन्न विचार-सम्प्रदाय उठ खडे हए जिनमें से प्रधान श्री कन्पयशियस और श्री लाओं त्सु के सम्प्रदाय थे, जो चीन के प्राचीन धर्म के दो पक्षों पर जोर देते हैं। सामाजिक श्रीर राजनीतिक पक्ष पर श्री कन्यविषयस ने जोर दिया और साधना और रहस्यानुभित के पक्ष पर श्री लाग्रो त्सू ने; लंकिन सामान्य जनता ने प्राचीन श्रन्धविद्वास, ब्रह्मवाद और जादू-टोने को अपनाया। और यही ब्राज भी चीनी जनता का प्रचलित धर्म है। तत्कालीन परिस्थितियों से श्री कन्प्य्शियस श्रीर लाश्रो त्यु दोनों श्रसन्तुष्ट थे। दोनों का विश्वास था कि बोते युगों में मन्ष्य परस्पर भाई-भाई-सा व्यवहार करते थे श्रीर वती निर्वनों का शोषण नहीं करते थे। दोनों ने ही धतीत को आदर्शरूप में चित्रित किया; दोनों ही पुराने राज्यों को सुव्यवस्थित मानते थे। केवल प्राचीन ग्राचार-पद्धतियों की व्याख्या में ही दीनों में परस्पर विभेद था। श्री कन्पयांचायस ने सामाजिक सुधार की नैतिक पद्धति सपनाई। समाज तभी अराजक हो जाता है जब मन्ष्य विभिन्न सम्बन्धों के अपने कर्तव्यों का अपने आवेगों के कारण बराबर उल्लंबन करता है। इसे हम रोक सकते हैं, यदि शासक स्वस्थ उदाहरण रखे। यदि शासक अच्छे हैं तो जनता अच्छी होगी। श्री कन्पय्धियस को इस पर इतना गहरा विश्वास था कि उन्होंने कहा--''यदि कोई वासक बारह महीनों के लिए मुक्ते अपना निर्देशक मानकर आत्म-समर्पण कर दे तो मैं बहुत कुछ सम्पन्न कर दूँगा और तीन वर्ष में तो में यपनी आशाओं की सिढि आप्त कर लूँ।" श्री लाओ त्सू ने हर प्रकार के राजकीय नियंत्रण की समाप्ति का सुफाव दिया। प्रत्येक व्यक्ति को विश्व की आत्मा के साथ एक संहिति स्थापित करने दो, उसे सामाजिक सम्बन्धों के चक्कर में, जो अधिकाधिक कहु और जटिल होते जा रहे हैं, न डालो। जहाँ एक ओर श्री लाओ त्सू ने श्रकमंण्यता और व्यक्तिवाद का पोषण किया वहाँ दूसरी और श्री कन्प्रयूचियस ने डटकर उनका विरोध किया।

# कलप्युशियन धर्म

कन्पपूर्शियन सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याता तीन हैं — श्री कन्पपूर्शियस (१११ से ४७६ ई० पू०), श्री मेन्शियस (३७२ से २८६ ई० पू०) जिन्हें द्वितीय सन्त कहा जाता है शौर श्री चू सी (११३० से १२०० ई०) जो कन्पपूर्शियन सिद्धान्त के महान् टीकाकार हैं। ईसा-पूर्व तीसरी सदी के मध्य तक पहुँ चते-पहुँ चते कन्पपृश्चियन धर्म श्राठ सम्प्रदायों में बँट गया श्रीर प्रत्येक सम्प्रदाय अपने श्रापको श्री कन्पपूर्शियस की शिक्षाओं का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने लगा। श्री मो त्सू (चीशी सदी ई० पू०) ने मेन्शियस तथा श्रन्य लेखकों की बहुत प्रमावित किया, यद्यपि वे स्वयं कन्पपृश्चियस के श्रनुयायी न थे।

# श्री कन्पयूशियस

्री स्टार्क के स्टार्क के कार्यात है भागव व्यक्तित्व को सामाजिक क्यवारा १ क रूप राज्यास समाज की अंगला स्थिति स्थानितयों की

पारस्परिक स्वाभाविक सहान्भृति पर निर्भर है। इस सहानुभृति की श्रभिव्यवित व्यक्ति के पारिवारिक क्षेत्र में होनी चाहिए श्रीर वहीं सें कमशः वह उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो उससे दूर हैं। श्री कन्पयू शियस पितृ-प्रेम, पारिवारिक स्नेह, राज्यनिष्ठा भ्रौर पड़ोसी के प्रति प्रेम की शिक्षा देते हैं। समाज के सभी सदस्य जब अपने पृथक्-पृथक निश्चित कर्तव्यों का पालन करते हैं तब समाज सुज्यवस्थित रहता है। जब सभी ग्रपना कर्तव्य करते हैं तब महान सार्वजनीन सम्भृति---प्रजातंत्र — का विकास होता है। "जहाँ महान सिद्धान्त का पालन होता है वहाँ सभी सार्वजनीन हित के लिए काम करते हैं। सद्गुणशाली व्यक्तियों को पदों के लिए निर्वाचित किया जायगा श्रीर समर्थ लोगों को उत्तर-दायित्व सींपा जायगा। विश्वास श्रीर निष्ठापूर्ण व्यवहार होगा श्रीर सामंजस्य का शासन होगा। इसलिए परिणामतः मानव-जाति भावने पूर्वजों का समादर श्रीर प्रेम श्रीर सन्तति की रक्षामात्र ही नहीं करेगी, सभी वयोब्द लोगों के जीवन-यापन का उचित प्रबन्ध होगा ग्रीर सभी युवकों को काम दिया जायगा। बच्चों की वैसे ही रखवाली होगी जैसे उनके माँ-बाप करते हैं; विधवाग्रों ग्रीर विध्रों, वितृहीनों ग्रीर श्रविवाहितों, श्रपंगुश्रों ग्रीर बीमारों--सवकी रखवाली ग्रीर चिन्ता की जायगी। पुरुषों को अपने ग्रींधकार मिलेंगे ग्रीर महिलाग्रीं को उनके घर। किसी भी पदार्थ या वस्तू की बरवादी न होगी और न व्यक्तिगता स्वाभित्व के लिए उनका संचय होगा। कोई भी ग्रपनी शिक्त व सामर्थ्य की चोरी न करेगा ग्रीर न व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका

<sup>&#</sup>x27; 'The Great Learning' नामक पुस्तक में Odes का उद्धरण दिया गया है—"पत्नी से प्रारम्भ करके बन्धुओं और तद्ध देश तक सहानुभूति का विकास कर।"

उपयोग ही करेगा! इस स्थिति में स्वार्थ समाप्त हो जाता है श्रीर चोरो, श्रव्यवस्था सुनाई नहीं देती। इसलिए घरों के दरवाजे कभी बन्द नहीं होते। इसी स्थिति को—ऐसे ही राज्य को—महान् सार्वजनीन सम्भूति' कहते हैं।" यह एक समाजवादी विश्वव्यापी सार्वजनीन सम्भूति का चित्र है, एक राष्ट्रोपिर संगठन जिसका क्षेत्र यह समस्त विश्व है, जिसका शासन लोक प्रिय निर्वाचन द्वारा मेंत्री-भाव के ग्राधार पर होता है। इसमें कोई वंशानुगत बात विचार में नहीं लाई जाती ग्रीर प्राकृतिक सम्पत्ति का व्यवितगत स्वामित्व के लिए शोषण नहीं होता।

समाज के विभिन्न सदस्यों के क्या कर्तव्य हैं, इस सम्बन्ध में श्री कम्पूर्शियस कोई नई बात नहीं कहते। वे कहते हैं कि वे तो केवल एक विचार-वाहकमान ह—"ग्रतीत के श्रद्धालु और प्रेमी" न कि ग्रन्वेषक। उन्होंने प्राचीन काल के सामाजिक और राजनीतिक ग्रादशों का नीति-ग्रन्थन किया जिसमें न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक कर्तव्य सम्मिलित हैं बिल्क धार्मिक कर्मकाण्ड और मृतात्माओं के प्रति कर्तव्य तथा पवित्र परम्परायें भी शामिल हैं। मनु और मोजिज के नीति-शास्त्रों की भाँति 'ली' का धर्म भी श्रन्य बातों के साथ निष्ठा-भिन्न ग्रीर नैतिक ग्रात्म-संयम की ग्रावस्यकता बताला है। यह वही हैं जिसे हिन्दू बोग धर्म कहते हैं, व्यक्तिगत ग्रीर सामाजिक धर्म। कम्पूर्शियन धर्म एक एकान्तिक नीतिशास्त्र नहीं हैं। श्री कन्प्यूशियस हमें स्वर्ग की जपासना करने और ग्रपने पूर्वजों तथा धरती की विभूतियों—शिवत्यों, पर्वतों ग्रीर निदयों—के प्रति श्रद्धा रखने को

<sup>ं</sup> श्री लियांग चा-चाम्रो द्वारा लिखित 'Chinese Political Thought' गॅं श्री को गृन का उन्नरण E. T. (१६३०), पून्ड ४४। Analects, IV. 1.

कहते हैं। यह अतीत काल के विद्यास और अतीत की परम्परायें थीं जिन्हें कन्पूय शियस ने अपना लिया था। उनकी दृष्टि में ईश्वर सर्वेशित-मान् शासक है जिसकी हमें श्रद्धा और उपासना करनी है। उसने इस संसार की सृष्टि की है और मानव-जाति के विभिन्न वर्गों का निर्धारण किया है। उसके नीचे अनेक स्वित्याँ हैं जो अपने पृथक्-पृथक् कें यें— दैवो या स्वर्गीय और लीकिक—का सासन करती हैं और उन्हीं के हारा मनुष्यों की रक्षा और उनका परिचालन होता है। समाज के कल्याण के लिए पूर्वजों की पूजा आवश्यक है। इस प्रकार के धर्म-शास्त्र में देवताओं और स्वित्यों की निरन्तर वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर है। इसमें कोई आश्वर्य की बात नहीं है कि कन्प्यूशियन धर्म में देवताओं की संख्या काफ़ी बड़ी है।

शासक देवपुत्र था जो अपनी प्रजा और स्वर्ग या ईरवर की वीच मध्यस्थ का काम करता था और प्रजा की और से ईरवर की वूजा करता था। अन्य कृषि-प्रधान देशों की भाँति, जहाँ लोगों को बहुनुभों की नियमित गति पर निर्भर रहना पड़ता था, चीन में भी धरती अपनी बड़ी-बड़ी निदयों और महान् पर्वतों के साथ पूजा का पात्र बन गई। चीन के लोग, जो परिवार को एक इकाई और अविभाज्य मानते थे, यह नहीं सोचते थे कि मृत्यु के बाद अपने परिवार में व्यक्ति की अभिष्यि और ममता समाप्त हो जाती है। इसी का परिणाम है पूर्वज-पूजा की प्रथा। फिर भी स्पष्ट है कि श्री कन्प्यूशियस स्वर्ग और देवताओं-सम्बन्धी इन निराधार विश्वासों पर जोर नहीं देते। सत्य तो यह है कि भगवान् बुद्ध की भाँति वह आध्यात्मिक और धार्मिक गूढ़ तत्त्वों के विवाद को निरुत्साहित हो करते हैं। जब श्री त्से-लू ने जनसे स्वर्गीय और पार्थिव चित्तवां की पूजा के सम्बन्ध में पूछा तो जन्होंने उत्तर दिया—"हमने श्रभी तक मनुष्यों की सेवा करना तो सीखा नहीं, देवताश्रों की सेवा करना हम कैसे जान सकेंगे!" "मृत्यु के सम्बन्ध में श्राप क्या कहते हैं?"—दूसरा प्रश्न था। श्री कन्प्र्यू शियस ने उत्तर दिया—"जीवन के सम्बन्ध में तो श्रभी हम जानते नहीं, मृत्यु के सम्बन्ध में कैसे जान सकेंगे?" यद्यपि श्री कन्प्र्यू शियस ने इस विषय पर विवाद करना टाल दिया पर वे मरणोत्तर जीवन श्रस्वीकार नहीं करते; क्योंकि पूर्वज श्रात्माओं की पूजा करने के उनके श्रादेश में उनके मरणोत्तर जीवन की स्थिति निहित है। "गुच्देव (श्री कन्प्र्यू शियस) कीतुक, शिवत, श्रव्यवस्था श्रथवा श्रवीकिकता पर विवाद नहीं करते थे।" उन्होंने धर्माचारों के पालन का श्रनुमोदन किया था, इसलिए नहीं कि उनसे देवता प्रसन्न होंगे बिन्क इसलिए कि वे श्राचार श्रतीत काल की देन थे। वे यह जानते थे कि कोई भी वाह्य श्रधकार-सत्ता मानव-कर्म पर ठीक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने में समर्थ न होगी। पर सन्तों श्रीर श्रद्धायों द्वारा प्रदत्त, पूर्वजों से प्राप्त, कोई भी श्रतीत संस्कुति हमारी श्रद्धा श्रीर सम्मान का पात्र बन जायगी।

शी कल्प्यूशियस के अनुसार जीवन के 'शिव' का अर्थ है ईश्वरीय विधान के साथ हमारो अनुक्षता, जो हमें शिवत देती है। विलवान और भविष्य-दर्शन ईश्वरेक्षा को प्रसन्न व तुष्ट करने और उसके जानन के साधन है। कल्प्यूशियस के मत के संस्कार-शास्त्रज्ञ यह सिद्ध करते हैं कि "विलवान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। वह तो ऐसी चीज है जो हमारे भीतर से आती है क्योंकि उसका जनम हमारे हुवशें (भावनाओं) में होता है; जब हुवय अशान्त होता है

<sup>1</sup> Analects, VII. 20.

हम कर्मकाण्ड से उस सहारा देते हैं।" एक पूर्व ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए श्री सून त्यू कहते हैं—"बिलिदान मन की वह स्थिति है जब हमारे विचार प्रवल कामनाश्रों के साथ स्वर्ग की ग्रोर प्रेरित होते हैं। निष्ठा, भेम श्रीर श्रद्धा की यह परम ग्रामिन्यक्ति हैं।" जब श्री कन्प्यू शियस हमें "कर्मकाण्ड ग्रीर संगीत' समफ्रने का ग्रादेश देते हैं। तब वह उन्हें व्यक्तित्व संस्कार के साधनरूप में स्वीकार कर लेते हैं। 'संगीत स्वर्ग श्रथवा भागसूक्ष्म का प्रतिनिधित्व करता है, जब कि कर्मकाण्ड घरती ग्रथवा भागसूक्ष्म का प्रतिनिधित्व करता है, जब कि कर्मकाण्ड घरती ग्रथवा ठोस मूर्त का।" जब श्री कन्प्यू शियस यह कहते हैं कि मनुष्य की शिक्षा संगीत से प्रारम्भ, नैतिक संग्रम से पुष्ट ग्रीर संगीत से पूर्ण होनी चाहिए तब वे यह विश्वास करते हैं कि इन सब का उद्देश मानव-प्रकृति का संस्कार है। कन्प्यू शियन धर्म का तात्विक या ग्राधारभूत विश्वास है—"मनुष्य धर्म का विकास कर सकते हैं, धर्म मनुष्य का विकास नहीं करता।"

श्री चुत्रांग त्सू ने श्री कल्प्यूशियस श्रीर श्री लाश्रो त्सू के बीच एक सम्वाद की चर्चा की है जिसमें इस विचार पर जोर दिया गया है कि श्री कल्प्यूशियस की नैतिकता कुछ वाह्य-विषयक थी। "कल्प्यूशियस ने लाग्रो त्सू से कहा—'मैंने गीतों की पुस्तक, इतिहास की पुस्तक, कर्मकाण्ड की पुस्तक, संगीत-शास्त्र व परिवर्तनों की पुस्तक, बसन्त श्रीर शरद का लेखा—सब मिलाकर ६ धार्मिक पुस्तकों का सम्पादन किया है श्रीर में समफता हूँ कि मैं यह दावा कर सकता हूँ कि उनके मन्तव्य को मैंने भलीभाँति स्वायत्त कर लिया है। इस समस्त ज्ञान से

े Ibid, पुष्ठ २४-२५।

Waley हारा निखित Li Chi, Ch. 25 हारा 'The Way and Its Power' में उद्धृत, पु० २४।

सिज्जत हो मैने ७२ शासकों का साक्षात किया है, मृतपूर्व शासकों के विधान की व्याख्या की है, चाऊ और शाम्रो संम्राटों (बारहवीं सदी ई० पू०) की सफलताग्रों की चर्चा की हैं; लेकिन एक भी शासक ऐसा न मिला जिसने मेरी शिक्षा का तनिक भी उपयोग किया हो। ऐसा लगता है कि या तो मेरे ये श्रोता नितान्त श्रविश्वासी --कठिनाई से दूसरों की बात माननेवाले - रहे हैं या फिर पहिले के शासकों के विधान ही श्रत्यन्त दुर्बोध हैं।' श्री लास्रो त्सू ने कहा--'यह सौभाग्य की बात है कि आपको कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला जो संसार का सुधार करने के लिए उत्सुक हो। ये धर्म-पुस्तकें प्राचीन राजाओं के धमिल पद-चिह्न हैं। वे हमें उस शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताते जिसने उनके क़दमों को रास्ता बताया था। आपके सभी उपदेश उन वस्तुओं से सम्बन्धित हैं जिनका महत्त्व घूल में पड़े पद-चिह्नों से कुछ भी अधिक नहीं है। और पद-चिह्न तो पदनाणों (ज्ते) से बनते हैं, पर वे स्वयं पदत्राण नहीं है। ' कन्प्यशियस के नीतिशास्त्र की ऐसी आलोचना विलकुल उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि उन्होंने जेन-हृदय की भावना के विकास पर जोर दिया है। उन्हें मनोनुशासन पर श्रातमा के शासन पर विश्वास था जो कभी-कभी हमें परम्परागत नैतिकता के साथ टक्कर लेने की स्थिति में ला सकता है। श्री कन्पयशियस कहते हैं--"निरंक्शतापूर्वक शासित श्रीर दण्ड-भय से व्यवस्थित लोग विधान भंग करने से दूर भले ही रहें पर उनकी नैतिक श्रास्था नष्ट हो जाती है। सद्शासन से शासित श्रीर श्रात्म-संयम

<sup>े</sup> E. T. 'Three Ways of Thought in Ancient China' (१६३६) नामक अपने ग्रन्थ में पृष्ठ ३१-३२, श्री बैली हारा।

के अन्तर्विधान से व्यवस्थित अपनी नैतिक आस्था स्रक्षित रखते हैं। भीर साथ-ही-साथ वे भद्र बन जाते हैं।" भीर भी "यदि कोई व्यक्ति ग्रपने हृदय का संस्कार कर सकता है तो जामन में भाग लंने से उसे कौन शक्ति रोक सकती है! पर यदि वह अपने हृदय का संस्कार नहीं करसकता तो फिरदूसरों का स्वार करने से उसे क्या प्रयोजन ?''२ श्रार फिर ''ग्रान्तरिक सद्गुण-सम्बन्ध व्यक्ति के होंठों पर शानेवाले शब्द भी सत शब्द होते हैं, पर होंठों पर सत् शब्द रखनेवाला व्यक्ति सर्वेदा सद्गुण सम्पन्न नहीं होता। पूर्ण सद्वृत्तिकाणी व्यक्ति में साहस होना निश्चित हैं, पर साहनां व्यक्ति का सन्वृत्तिशाली होना धावस्यक नहीं है।" जिन ह गुणों को उन्होंने एक भद्रकोटि के मनुष्य की विशेषतायें बताया है उनमें आन्तरिक सद्वृत्तियाँ भी विश्वितरूप स शामिल हैं। "ऐसा व्यक्ति इस बात की जाभना और चिन्ता करता है कि वह स्पष्ट देखे, स्पष्ट सुने, दया-दशीं, विनताचारी, विवेकशाणी ,यौर अपने व्यवहार में सत्यनिष्ठ हो; संशय उत्पन्न होने पर वह दूसरों 'से उसके निवारण का प्रयत्न करता है, कोश धाने पर यह परिणामी की सोचता है और स्वार्थ के ग्रवसर—प्रलोभन—दिये जाने पर वह श्रपने कर्तव्य का ही विचार करता है।" पिर भी श्री कल्युशियस जानते थे कि स्वाधीनता के स्वच्छन्दता में परिणत हो जाने का उर है

<sup>ী</sup> Giles: The Sayings of Confucius (१६१६),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giles: The Sayings of Confucius, (१६२६),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Îbid, पुष्ठ ६६।

४ Ibid, पृष्ठ ६६।

श्रीर इसीलिए उन्होंने सच्वरित्रता पर इतना श्रधिक जोर दिया।

भगवान बृद्ध की भाँति श्राध्यातिमक समस्याओं के प्रति कन्पयशियस को अनुत्स्कता का कारण स्यात उनकी नैतिकता-सम्बन्धा उत्स्कता है। जो कुछ भी श्रद्धा का विषय है ज्ञान के चेतना-परक सिद्धान्त को जन्म देता है। तानिक ज्ञान तो सत्य को सिद्धि तक ले जाना चाहता है-उस सत्य की जो पदार्थ-विषयक और विश्वव्यापी है; पर रहस्या-त्मक अन्तर्ज्ञान, जो तर्क-सिद्ध ज्ञान की अवहेला करके उससे ऊपर-हां-ऊपर निकल जाता है, हमें ग्रधिक-से-ग्रधिक विश्वास ग्रौर निश्चयाभास देता है न कि सत्य तथा निश्चित ज्ञान । श्री कन्प्यशियस ने चिन्तन (अन्तर्ज्ञान)-मजक साधनों का अभ्यास किया; किन्त वे तकं की प्रधान पद्धतियों की और ही भके। "मैंने सारा दिन निराहार ग्रीर सारी रात निवाहीन बिताई है, इसलिए कि चिन्तन कर सम्हो। पर सब व्यव रहा। इससे तो ज्ञानार्जन अच्छा है।" च्यि अमीकिक सत्ता पर विस्वासी से मनुष्यों में विभेद बढ़ रहे थे इसलिए उन्होंने उन पर जोर नहीं दिया। मानव-ज्ञान की सीमाओं का उन्हें बाध था। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि श्री कन्युवियस अनन्त रहस्य की भावना से शन्य थे। उन्हें एक परम स्वर्ग या परमेश्वर की सता वर विश्वास था और यह विश्वास उन्हें अतीत युगों से प्राप्त था। 'तियन'—स्वर्ग (ईववर)—संसार का सच्टा है, पालक है और संहारक है, निरुव-व्यवस्था का संरक्षक है, वह सर्वदर्शी ग्रीर न्यायी है। उनका यह ईक्वर-'तियेन'--क्ववेद के वरुण और ईरानियों के अहरमजदा का प्रतिरूप है। कन्प्युशियस को एक ऐसी शक्ति पर विख्वारा पा जो हमारी पवित्रता से सहायिका और हमारे जीवन ही निर्मानी जनित है। उनके निम्नलिखित कथन यह सिद्ध करते हैं कि एक सदुद्वयपूर्ण

शासक के रूप में स्वर्ग पर उनका विश्वास था। "मेरी कामना है कि में बिना बोले रह सकता।"-गुरु ने कहा। श्री त्सू कूंग ने कहा-"यदि भ्राप न बोलें तो भ्रापके शिष्य हम लोग दूसरों को क्या बतायेंगे?" ्गुरु ने उत्तर दिया--"स्वर्ग की भाषा क्या है? चारों ऋतूर्य अपना काम करती हैं, सभी चीज विकसित होती हैं; फिर भी स्वर्ग - ईश्वर-क्या बोलता है ?" श्री कन्प्यशियस कहते हैं--"ईश्वर का विधान अनन्त है। आप सूर्य और चन्द्र को अनन्त गति से एक-दूसरे का अनुगमन करते देखते हैं-यह ईश्वर का विधान है। इस विश्व में जीवन की गति कभी रुकती नहीं श्रीर वह सतत संचरित है-यह ईश्वर का विधान है। बिना किसी प्रयास श्रीर वाधा के वस्तुश्रों की स्टि होती रहती है, यह ईश्वर का विधान है। जब वस्तुश्रों की स्टिट या उनका निर्माण होता है तो सुष्टि विभासित होती है-यह ईश्वर का विधान है।" संसार की व्यवस्था और उसकी प्रगति ईव्वर के विधान को प्रदर्शित करती है। "मुक्तमें जो सद्गुण हैं उन्हें ईरवर ने उत्पन्न किया है।" "जब ईश्वर ही ग्रभी सत्य के इस उद्देश्य की नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो कुम्रांग के लोग मेरा क्या कर सकते हैं?" "जब मेरे पास कोई भी श्रद्धालु शिष्य नहीं है तब भी ऐसे शिष्यों के होने का दावा करके में किसको घोखा देता हूँ ? क्या मैं स्वर्ग को---ईश्वर-को घोखा देता हुँ ? "४ "जो स्वर्ग के विरुद्ध-ईश्वर के विरुद्ध-पाप करता है उसके लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता जहाँ यह प्रार्थना

Analects, XVII. 19.

Analects, VII 22.

<sup>&#</sup>x27; IX. 5.

<sup>\*</sup> IX. II.

कर सके।" जब श्री कन्यपृशियस के प्रिय शिष्य येन युशान की मृत्य हई तो वे चिल्ला उठे—"हन्त! स्वर्गने—ईइवर ने! मुफ्ते वियुक्त कर दिया! ईश्वर ने मुक्ते वियुक्त कर दिया! "व श्री कन्पय्शियस ने कहा था--''पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था में मैंने श्रपना मन ज्ञानार्जन में लगाया। ३० वर्ष की अवस्था में में दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सका। ४० वर्ष की श्रवस्था में में संशय-मक्त हग्रा। ५० वर्ष की ग्रवस्था में मैं ईश्वरेच्छा समभाषा।" 3 उन्होंने और भी कहा--"एक उच्चकोटिका मनुष्यतीन बातों को भय ग्रीर ग्रादर की दृष्टि से देखता है - ईश्वर की इच्छा की, महान व्यक्ति को और सन्तों की श्राज्ञाश्रों को।" जब वे सख्त बीमार थे तो उनके शिष्यों में से एक ने मन्दिर में जाकर प्रार्थना करने को कहा; उन्होंने उत्तर दिया कि वे बड़े लम्बे शरसे से प्रार्थना करते रहे हैं। उनका सारा जीवन ही एक प्रार्थना था। ईरवर की इच्छा पूरी करना सर्वोत्तम प्रार्थना है। वे अनन्त से समन्वित रहते थे। जब श्री कन्प्यूशियस ने कहा--"खेद है, ऐसा कोई नहीं है जो मुफ्ते जानता हो-समभता हो," तो एक शिष्य ने पूछा कि उनका मतलब क्या था, भीर उन्होंने उत्तर दिया--"मैं ईश्वर के विरुद्ध उलाहना नहीं करता। मैं मन्ष्य के विरुद्ध भी उलाहना नहीं करता। मेरा श्रध्ययन विनत है श्रीर मेरा दर्शन श्रद्घा लेकिन ईश्वर तो है; वह मुक्ते जानता है।" र

<sup>&#</sup>x27; III. 13.

<sup>3</sup> IX. 8.

II. 4.

<sup>\*</sup> XVI. 8.

<sup>&#</sup>x27; Giles: Religions of Ancient China (१६०४),

यद्यपि श्री कल्प्यूशियस ने देवतायों के राम्बन्द में परिभाषाओं यीर विवादों के फंभट में पड़ने से इनकार किया था किर भी परम्परा द्वारा प्रतिष्ठित कर्तव्यों का वह श्रद्धापूर्वक पालन करने थे। जब उनसे पूछा गया कि ज्ञान क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया—"मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को सत्यिनण्ठा के साथ पूरा करने में अपने आपको जनसे प्रलग कर्तव्यों को सत्यिनण्ठा के साथ पूरा करने में अपने आपको उनसे प्रलग रखना—इसे ज्ञान या विवेक कहा जा सकता है।" यद्यपि उन्होंने यह बात कही थी फिर भी "वह पृतात्माओं के प्रति ऐसे विलदान करने थे मानो वे उनके सम्मुख उपस्थित हैं। श्रीर देवताओं के प्रत्मृख उपस्थित हैं।"

## मानवताबाद की अपर्याप्ति

श्री कन्क्यूशियस निस्सन्देह एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनमें थे गुण थे जिन्हें हम एक धार्मिक चरित्र से सम्बन्धित मानते हैं—एक उदार

<sup>&#</sup>x27; एक प्रारम्भिक फ्रांसीसी विद्वान् श्री बजाऊ ने एक दिन सङ्क पर जाते हुए एक कास (क्सीफिन्स) को देख कर अपनी टोपा जतार ली। यह देखकर उसके भिन्ना का आक्चर्य हुआ। वे बोल — "जन्हा तो हमारी आशाओं से आविक अब आप परमात्मा के साथ अब्दें सम्बन्ध में है।" उत्तर मिला— 'विनय के सम्बन्धों में इस बोभ बात नहीं करते।" अदृश्य जगत् के प्रति श्री कन्पप्रियस का दृष्टिकोण 'सम्मानपूर्ण, पर परिचित नहीं; श्रद्धापूर्ण, पर कामनापूर्ण नहीं' रहा—The Three Religions of China लेकक Soothill (1929), पुष्ठ ३१।

भावना, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करने की आकांका ग्रीर ज्ञान के प्रति प्रेम। ग्रतिवादों से उन्हें शश्चि थी। जब कोई कुख्यात युवक उनके पास पहुँचता श्रीर उसकी मनोदशा ठोक-ठीक होती तो वे उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते थे : ग्रीर जब उनके शिष्य उनके इस कार्य की विवेकशीलता पर सन्देह करते तो वे कहते — "अपने विचारों में आप लोग इतने श्रतिवादी क्यों हां?" उन्होंने परम्परागत धार्मिक विचार स्वीकार कर लिये थे ग्रीर वामिक कृत्यों का पालन करते थे। यदि धार्मिक विषयों पर उन्होंने मीन ग्रहण किया था तो इसलिए कि इन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें कोई नई बात नहीं कहनी थी। उन्होंने एक नवीन सामाजिक दुष्टिकोण की माँग की थी न कि नवीन यामिक दिष्टकोण की। वे एक याभिक विचारक नहीं थे; इसलिए उन्होंने लाकोत्तर या ग्रलीकिक विषयों की ग्राविक व्याख्या नहीं की। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें एक ऐसी धर्म-निरपेक्षता दी है जिसमें मनुष्य पर विश्वास है--उस मनुष्य पर जिसका निर्माण समाज के लिए हुमा है। समाज से बाहर वे मन्ष्य का मनसरण नहीं करते। उनके धार्मिक विचारों और वर्गाचारों का उनके नैतिक और सांपाजिक विचारों के साथ संप्रथन करके कोई विशिष्ट पत्नति नहीं बनी। उनका वर्म एक आचार-वर्म मालग हाता है। उनके उपदेशों में धर्म-निष्ठा या पुण्यवलाघा की ज्योति नहीं दिखाई देती। भानव-श्रस्तित्व के श्रन्तर्तम की उपेक्षा सभी मानवतावादी नीतिशास्त्रों का तात्विक दांप है। श्री कन्यपुशियस की यह स्वोकृति ठीक है कि जीवन का शिवत्य जावन के गान-महत्त्वों की सरका उनके, प्रसार ग्रीर विकास में है। किन्तु इन मान-महत्त्वों की पृष्ठ-भूमि क्या है ? श्री कन्पयिवयस इसका उत्तर नहीं देते। एक दार्शनिक दुण्टिकीण की खोज हमारी प्रकृति की एक भावस्यकता है। ऐसी एद्धति एक स्थायी सामाजिक व्यवस्था बनाने में सवदा असफल रही है और असफल रहेगी जो मनुष्य के लिए एक धार्मिक विश्वास तथा मनुष्य के उद्भव और उसके अन्त सम्बन्धी अनन्त प्रश्नों के सुभाव की भावस्यकता पर ध्यान नहीं देती।

श्रीर फिर श्री कलायू शियस चाहते हैं कि हम अपनी प्रकृति की पूर्णता प्राप्त करें। किन्तु मनुष्य के श्राध्यात्म का निषेध करनेवाला मानव-प्रकृति-सम्बन्धी हर दृष्टिकोण अपूर्ण हैं। एक ऐसी श्राध्यात्मकता है, चिरन्तन मूल्यों की एक ऐसी श्राध्या है जो मानव-मस्तिष्क के लिए सहज है। मनुष्य की उस परम दर्शन से दूर ले जाने की कोशिश, उसके कर्तृत्त को इस प्रयोग-सिद्ध विश्व में सीमित करना श्रीर सर्वेश की चर्चा का बिलकुल निषेध करना-मनुष्य को मनुष्य की कोटि से नीचे गिराना है। वह हर विचार-पद्धति असन्तोपप्रद है जो मानव-प्रकृति के इस पक्ष की उपेक्षा करती हैं।

श्री कन्पयूशियस कहते हैं कि उन्हें दु:खी बनानेवाली वातें थे हैं — "कि सद्गुणों का अर्जन नहीं किया जाता, कि ज्ञान सुस्पष्ट नहीं बनाया जाता, कि लोगों को कर्तव्य-बोध होता है पर वे उसका पालन नहीं करते और यह कि लोगों में बुराइयाँ हैं और वे उन्हें सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते।" सन्त जान के उपदेश के इस उद्धरण से

<sup>े</sup> अपने गुरु कन्पयूशियस के सम्बन्ध में श्री त्सू जुंग ने कहा—"यह तो सम्भव है कि हम गुरुदेव को साहित्य या विद्याशों श्रीर संस्कृति के वाह्य तत्त्वों पर बोलते हुए सुनें पर यह हमारा सीभाग्य नहीं हैं कि मानव-प्रकृति या ईश्वरीय विधान पर बोलते हुए हम उन्हें सुनें।" Edwards द्वारा रिचत Confucius' (1940), पृष्ठ ६० देखिये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lun Yu, VII. 3.

हम लोग परिचित हैं--"भत्संना की बात तो यह है कि संसार में प्रकाश तो आया किन्तु लोगों ने अन्वकार ही पसन्द किया क्योंकि उनके कारनामें काले थे।" हम सुन्दर ग्रीर पवित्र चीजों को देखते हैं, लेकिन हम चुनते हैं क्षुद्र और कृटिल को। मन्ष्य की दु:खद कथा तो यह है कि उसकी प्रकृति विकृत श्रीर पतित हो गई दिखाई देती है। हिन्दू-विचार-धारा में जब मनुष्य से ज्ञान या विवेक-सिद्धि को कहा जाता है, जब बुद्ध हमसे बोधि या ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करने की बात कहते हैं, तो वह हमसे एक श्राध्यात्मिक श्रायास की माँग करते हैं, वे हमें एसा ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हैं जो विद्वानों को सरल मनुष्यों की ध्रपेक्षा कम विनम्न नहीं बनाता। यह चिन्तनमूलक ज्ञान तर्कमुलक विचार से भिन्न हैं। हमारे भीतर की भात्मा ही हमें श्राघ्यात्मिकता के स्तर तक उठा संकती है। एक महान् श्रान्तरिक परिवर्तन हमें सहन करना होगा। श्री कन्फ्यशियस ने जिन नैतिक नियमों की प्रतिष्ठा की है जनका सम्यक पालन तभी सम्भव है जब धर्म के माध्यम से हमारा पुनर्जनम हो। श्री कन्पविशयस स्वर्ग या ईरवर की इच्छा के सम्मुख विनम्रता श्रीर समर्पण की ग्रावब्यकता स्वीकार करते हैं। प्राकृतिक मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हम किसी उच्च शनित--स्वर्गकी शनित-का सहारा खोजना होगा। यही शनित मन्ष्य में नियामिना शक्ति बनकर काम करती है। मनुष्य के भीतर वह श्रातमा, जो मन्ष्य की श्रनियंत्रित पिपासाश्रों को निश्चित, नियंत्रित ग्रीर सीमित बनाती है, हमारे भीतर दैवी तत्व की स्थिति का प्रमाण है। अपने अस्तित्व के अन्तर्तम में हमें उस देवात्मा का भान होता है एक ऐसे नैतिक संकल्प के रूप में, जीवन और प्रकृति

ंके प्रति जिसकी भावना स्वीकारात्मक होती है। शाज कल ऐस मानवतावादी हैं जिल्हें नैतिक आदर्शों को विकित पर, परम्परा के महत्त्व पर श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय सदब्बबहार पर विद्यास है। श्रीर यह सब कन्पर्शियस के पत के श्रंग हैं; िन्तु यह सब श्रान्तरिक पश्चिता की बाद्य श्रीभ-व्यक्षित्यों है। पर्म हो प्रकृष्य का सत्य रवभाव है। यह स्वभाव स्वर्ग पर श्रावारित है और परतो पर उपका कर्नुस्य सामाजिक कर्नव्यों (ली) द्वारा प्रगट होता है। यही सामाजिक कर्तव्य पार परिक विश्वास बोर सामंजस्य रथाणित करते हैं। थो कन्त्युक्षियम हमारे सम्मुख एक मन्त-्लामारांका प्राप्त्यं रखते हैं, वह जिसमें एक युन्त की विवेक्तर्गालका आंर शान्ति है साथ एक शासक का कार्यकारिणी विभृतियों का सम्मिलन हुआ हो--कृष्ण के सोम के साथ प्रार्थन के धन्य का मेल मिला हो। दे उनके ंबिकारोंगें एक गम्भार बुढ़ता है, एक छाध्यात्मिक पृष्ठ-भूमि है, किन्तु चूँकि अन्होंने उसको विवृत्ति नहीं की इसलिए यह काम उन्होंने अपने शिष्यों व ्यनुवायियों पर छ।ड़ दिया कि यंखींप ये उनके सामाजिक नीति-भास्त्र की एक जाध्यात्मिक पृष्ठभूमि देकर उसे लियरता और सक्य प्रवान करें। ऐसा करले में उनके जिष्यां ने थी कल्प्यकाशक के विचारों में निहित तरवीं का ही अनुसरण किया । उनकी दृष्टि में भन्ष्य की प्रकृति का मूल स्वर्ग में है । स्वर्ग ेगी--ईरवर गी--इच्छा भी स्वीकृति श्रीर अनुवारिता गुग है, विगृति है; उसका उल्लंबन दुर्गुण है, बुराई है। यदि हम धरती पर स्वर्ग-साम्राज्य रथापित करना बाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमें मनुष्यों के बीच छाक-

<sup>&</sup>quot; श्री धरण्यू न हमें बताया है — "यह ठीक है कि यद्यपि हम मर्त्य है फिर भी यथा सम्भव हमें ऐसे जीता चाहिए मानी हम श्रेमर हैं।"

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> भगवद्गीता का अन्तिम इलोक देखें।

ठीक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।1

## श्री सो-स्यू ४७०-से-३६० ई० पू०

थी मोत्सू कन्त्यूशियस के एक ग्रह्पवयस्क समकालीन थे। उन्होंने रूढ़िवादी कन्त्यूग्रीयनवाद का यह कहकर विरोध किया कि यह ईरवराचिन्त्यवादी और भाग्यवादी है। उन्होंने चैंग-ती की उपासना में सुधार किया और उसके प्रयोग को विस्तृत किया। यह एक व्यक्तिरूप ईरवर में विश्वास रखते थे को संसार का शासन करता है; और उन्हें आत्मिक सत्ताया के अस्तित्व और उनके कर्तृत्व पर विश्वास था। स्वगं की इच्छा यह है कि हम सर्वन सव गन्थों से भ्रेम करें। विश्व-भ्रेम एक धार्मिक कर्तृत्व है।

श्री मो-त्सू उस कल्प्यूजियन नीति की श्रालीचना करते हैं जिसके श्रनुसार मनुष्यों को एक हीनकम में प्रेम करना बताया गया है, माता-पिता से प्रारम्भ करके जिन्हें सबसे यधिक प्यार करना है,

<sup>े</sup> थी जिल्स लिखते हैं—"परिणामों के आधार पर आंकने से उनका जीवन कभी भी किसी भी मन्ष्य द्वारा जिसे गये सर्वाधिक सफल जीवन के तुल्य था—उनकी मृत्यु के बाद मन्द पर अवाध गति से सुदूर व्यापी और अतुलनीय गहत्ता के परिणाम दिखाई दिये। अपन विश्वव्यापी प्रभाव की दृष्टि से तीन और केवल तोन ही व्यक्ति उनकी तुलना के योग्य हैं; मनुष्यों के बीच गीतम का आह्माहुतिपूर्ण जावन, अरब के पंपाम्बर का अधान्त और अवल चित्र और वह पाप-मुक्त जावन जिसका प्रमाणीं में मूला (ईसा)।"—The Sayings of Continius (१६००), पृष्ट ३६।

विदेशियों से समाप्ति होती है जिन्हें सबसे कम प्यार करना है। वे कहते हैं: "यदि एक शासक आपने पड़ोसी देश पर हमला करता है, वहाँ के निवासियों की हत्या करता है, उनके जानवरों, घोड़ों, उनके धन-धान्य श्रीर बर्तन-भाँडें सबका अपहरण कर ले जाता है तो उसके इस कृत्य को काष्ठ-पट्टों भीर रजत-पट्टिकाम्रों पर लिखा जाता है, धातू-पड़ों और प्रस्तर-पड़ों पर यह गाथा ग्रंकित की जाती है, घण्टों श्रीर त्रिपादों पर वह गाथा लिखी जाती है और बाद में यह सब उसके पुत्र-पौत्रों को विरासत में मिलते हैं। वह गर्व करता है- 'कोई भी इतना लुट का माल नहीं ला सका जिल्ला मैं लाया।' लेकिन कल्पना की जिये कि कोई व्यक्ति अपने पडोसी के घर पर हमला करे, घर के सभी व्यक्तियों की हत्या कर डाले, पड़ोसी के जानवरों, उसके धन-धान्य श्रीर वस्त्रों को उठा ले जाय श्रीर तब श्रपने इस कृत्य को काष्ठ-पड़ों, रजत-पट्टिकायों, अपने घर के बर्तनों ग्रादि पर अंकित करादे ताकि वे उसके पूत्र-पौत्रों को बानेवाली पीढियों में विरासत में मिलें शीर वह इस बात पर गर्व करे कि जितना उसने सुटा या चुराया उतना श्रीर किसी ने नहीं, तो क्या यह सब ठीक होगा?" 'लु' के शासक ने कहा--"नहीं। श्रीर श्रापने इस बात को जिस ढंग से रखा है, उस दिष्ट से देखने पर तो ऐसी तमाम बात जिन्हें संसार बिलकुल ठीक मानता है, जरूरी नहीं कि कतई ठीक हों।" वह संसार जो छोटे-छोटे अपराधों या दुष्कार्यों की भर्सना करता है और महान पाप-युद्ध की प्रशंसा करता है; वह सत् श्रीर ग्रसत्, भले श्रीर बुरे का ठीक-ठीक विवेक नहीं रखता। लेकिन दूराग्रही संसार में हम एक-एक

Waley: Three Ways of Thought in Ancient China (१६३६), বৃত্ত १७४।

ज़दम ही आगे बढ़ सकते हैं और क्रय-क्रम से ही हम सहानुभूति की सीमाओं का — उसके संकोच का — अन्त कर सकते हैं। श्री कन्प्र्यशियस को मानव-स्वभाव की गूढ़ता का श्रधिक बोध था।

श्री मो-त्सू को इस बात का विश्वास था कि मनुष्य का मृत्यु के बाद भी सचेतन श्रास्तित्व रहता है इसीलिए वह मृतकों श्रीर उनकी श्रान्त्येष्टि-किया से सम्वित्वत प्रथाश्रों को वैसा महत्त्व नहीं देते थे जैसा कि श्री कत्प्यूशियस देते थे। उनके मत का सामान्य दृष्टिकोण कुछ कठोर श्रीर तपस्यापरक है। श्री मेन्शियस ने, जो श्री मो-त्सू की श्रालोचना भी करते हैं, उनको बड़ी प्रशंसा की है, "मो-त्सू सभी मनुष्यों से प्रेम करते थे श्रीर मानवता के हित में वे श्रपने प्रापको खपा देने के लिए तैयार थे। श्रपने सेवापरायण लम्बे जीवन में उन्होंने श्रपने शान्ति-वत में कठिनाइयों को सहा श्रीर विरोध का सामना किया।" भ

## श्री मेन्शियस

श्री मेन्शियस को मोन्सू के सिद्धान्तों का खण्डन करना पड़ा।
श्री मोन्सू ने संसार की बुराइयों का हल विश्व-प्रेम बताया था।
भेन्शियस को यांगत्सू के सिद्धान्तों का भी खण्डन करना पड़ा जिन्होंने
सामाजिक मसलों की नितान्त उपेक्षा का उपदेश दिया था और
सलाह दी थी कि समाज से सम्बन्धित सभी चीजों से मनुष्य को पूर्ण
विरक्ति अपनानी चाहिए। श्री कन्प्यूशियस द्वारा प्रतिष्ठित नैतिक
और सामाजिक मूल्यों का समर्थन करते हुए मेन्शियस ने एक रहस्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mencius, VII. 1. 26.

वादी ग्रादर्शवाद का विकास किया। ची प्रदेश के ताग्रीवाद से वह बहुत प्रभावित हुए थे और उससे उन्होंने इवास-संयम या प्राणायाम की प्रक्रिया सीखी था यद्यपि वह इन प्रक्रियाओं की खात्मिक क्रानशासन से निम्तरण भानत थे। चीन और भारत के लोगों का बहत प्रारम्भिक समय से यह साधान्य विश्वास है कि गहरी और नियमित इवास-प्रक्रिया मस्तिष्क को ज्ञान्त रखती है जीर एकाग्र-चिन्तन में सहायता देती है। श्री कल्पयांचायस की भाँति भेन्चियस एक सर्वापरि सचा स्वीकार करते हैं जिसे वहस्वर्ग कहते हैं। यह कारणों का कारण, प्रथम कारण है। मनुष्य की प्रकृति स्वर्ग की देन है और इसी-लिए तत्त्वतः सद्रूप है या भणो है। बुरे अमें हुमारी स्वामानिक प्रवृत्तियी के बिरुद्ध हैं। प्राकृतिक वावितयों, पूर्वजों व कुल-देवताशों के पूजा-सम्बन्धां शन्य प्रश्नों में मेन्शियस कन्प्यशियस के सन्धायी है। उनका मत है कि मनुष्य की जात्मा विश्व की श्रातमा के साथ एक-कद है; मन्ष्य स्वयं में ही एक लघु जिस्य-विन्दू में सिन्धु है। इस विश्व स वत जिल्हीं कठोर विभेदां द्वारा विभाजित नहीं है। 'सभी वस्तुयें हमार भीतर पूर्ण हैं।'' ईश्वर का साफाज्य मन्ध्य के भीतर है। मन्ध्य अवले बजान और तज्बन्य स्वार्थ के कारण अपने आपको उस विश्व से पृथक् शनुष्य करता है। जन वह अपने स्थार्थ को छोड़ देता है, जब यह बाधाओं को गच्ट कर देता है और नि:स्वार्थ प्रेग का विकास करता हैं तो वह विश्व के साथ अपनी एकरूपता का अनुभव करता है।

एकता की यह अनुभृति बौद्धिक प्रक्रिया का फल नहीं है। श्री मेन्सियस ज्ञान के वो क्यों \* सें जन्तर मानते हैं, एक तो वह जो मस्तिष्क

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mencius. VII. a. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., VII. 1. 15.

की प्रक्रिया का फल है और दूसरा वह जो आत्मा का ज्योतिर्भात है श्रोर जो मस्तिष्क की प्रक्रिया ज्ञान्त कर देने पर प्राप्त होता है। यही उच्चतर विवेक है, उपनिपदों की परा विद्या है। मेन्सियस हमें उपदेश देते हैं कि हम श्रवनी प्रातिभ शक्तियों को प्राप्त करें; जीवन की दौड़-भूप में इन शक्तियों का विकास का ग्रवसर नहीं मिलता। दबास सथम या प्राणायाम, मानसिक एकाग्रता श्रीर प्रात्मिक अनुवासन के सावन से हम आध्यात्मिक स्तर तक उठ पाते हैं। एक प्रशान्त विवेक या चेतना ग्रात्मा के विकास का सर्वोक्षम सहाय है। मेन्शियस के भत में सत्-असत्-विवेक-भावना तायो कहलाती है। यारिमक दृष्टि से महान् पुरुष वह है जो अपने शिशु-हृदय को सुरक्षित रख सका है। मेन्शियस का कहना है कि श्रापदायें श्रीर दृःख हमारी श्रपनी सब्छि हैं, भीर इस कथन के समर्थन में ये 'गीत'--'श्रांड' का यह उद्धरण देते हैं---"निरन्तर दैवेच्छा के साथ एकरस रहने का प्रयत्न करो। और उसी से ग्रपने लिए श्रत्यन्त श्रानम्द श्राप्त करो।" समस्त या समष्टि के साथ एकता की अनुभूति में व्यक्ति अपने आप को विश्व का एक अपिन श्रंग अनुभव करने लगता है। जिसने एकता की अनुभूति कर ली है वह सम्बे संसार से प्रेम करता है। "भानव हृदयतापूर्ण मनुष्य का धरती । पर कोई शत्रु नहीं होता।"3 श्री कल्प्युशियस ता शासकों के दैवी-थांबिकार का नैतिक समर्थन करते हैं, पर मेन्शियस वासक-वर्ग के विरुद्ध 🖰 विद्रोह के नैतिक अधिकार का समर्थन करते हैं और यदि वासकों के आज्ञा-पालन का ग्रर्थ पाप-पूर्ण परिस्थितियों की स्वीकृति हा तो वे कान्तियाँ

Moncius, 17, 2, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., II. 1., IV. 5. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., VII. b. 3

को भी न्याय्य ठहराते हैं।

## श्री चू-सी

चॅग-बन्धग्रों १ से ग्रत्यधिक प्रभावित होकर श्री चु-सी ने कन्पयशियस के आदेशों की फिर से व्याख्या की और यह सिद्ध किया कि वे जपदेश लोगों की बौद्धिक पिपासा और खाध्यातिमक बावश्यकताओं को तुष्ट कर सकते हैं। महान् परम्पराग्नों पर किये गये श्राग्रह को च-सी ने विवेक की स्वीकृति में बदल दिया। सत्य हमें सद्जीवन से उतना नहीं प्राप्त हो सकता जितना सद्चिन्तन से। उन्होंने एक एस दार्शनिक मत का विकास करने का प्रयत्न किया है जिसमें बुद्धिवाद शीर रहस्यवाद का संयोग है। वे बौद्ध विचार-धारा से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, यद्यपि वे उसकी ग्रालोचना भी करते हैं। वे कहते हैं— "हमें सुदूर श्रीर खोखली चीजों की चर्चा करने की शावद्यकता नहीं है; यदि हम तास्रो (धर्म) की वास्तविकता जानना चाहते हैं तो हमें वह तत्त्व धपनी प्रकृति के भीतर खोजना चाहिए। हम में से प्रत्येक के भीतर सद्सिद्धान्त है; इसे हम ताथ्रो कहते हैं, यही वह मार्ग है जिस पर हमें चलता चाहिए।" मनुष्य और संसार की प्रकृति की व्याक्या वह शृद्ध तत्त्व या परम तत्त्व से प्रारम्भ करते हैं-- उससे जो सब पदार्थी का स्रोत श्रीर श्रात्मा है, श्रीर वे उस श्रनस्तित्व से भी प्रारम्भ करते हैं जो हमारे पदार्थ-विश्व की शक्ति-सत्ता है।

<sup>3</sup> E. T. by Bruce.

<sup>ै</sup> चंग हाम्रो (१०३२-१०५ ई०) श्रीर चंग प्रथम (१०३३---११०७ ई०)।

प्राचीन कन्पयूचियन धर्म दो मतों में विभाजित था। इनमें से एकमत की मान्यता थी कि मनुष्य की प्रकृति जो स्वगं के आदेश से निर्धारित है तत्त्वतः सद्-रूप है। दूसरे मत की मान्यता थी कि मनुष्य की प्रकृति असत् या बुरी है। चू-सी यह बात मानते हैं कि मनुष्य के भीतर दो सिद्धान्त हैं; एक तो आध्यात्मिक जो उसकी तात्त्विक प्रकृति है और जो स्वभावतः शिव है; और दूसरा पदार्थ या भौतिक सिद्धान्त जो आत्मा को व्यक्तित्व का आच्छादन देने के लिए धावश्यक है। यह पदार्थ गुण-भेद से विविध है; यह धिक धना या सुक्षम है, अधिक सम्पन्न या दीन है; धीर यही अन्तर मनुष्यों के बीच विभेदों के कारण हैं। पदार्थ की ग्रभिव्यक्ति मनुष्य की प्रेरणाओं ग्रीर इच्छाओं में होती हैं। धात्मिक तत्त्व की इन भौतिक ग्रभिव्यक्तियों का नियंत्रण ही हमारी नैतिक या धार्मिक समस्या है। नव-कन्प्यूशियन नीति-शास्त्र की कठोर तायसवृत्ति का कारण यही दृष्टिकोण हैं।

श्रस्तत्व श्रीर अनस्तित्व, श्रात्मा श्रीर पदार्थ, पतन श्रोर उत्थान की चिरन्तन श्रृंखला में श्राबद्ध विश्व-काल पदार्थ के विविध सजीव स्वरूपों में परिवर्तन तथा बुराई के प्रतिफल सम्बन्धों थी चू-सी के सिद्धान्तों में बौद्ध-धर्म का गम्भीर प्रभाव प्रगट होता है। कल्प्यूजियस-वाद से बहुत शीध दो विचार-धाराये विकसित हुई—एक तो चिन्तन-मूलक, जिसका सम्बन्ध श्रात्मिक या नैतिक शिक्षण से था श्रीर दूसरी वैज्ञानिक, जिसका उद्देय संसार का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करना था। पहली विचार-धारा पर ताश्रो-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्म का बहुत प्रभाव पढ़ा। श्रागे प्राप्त र पह दोनों विचार-भाग्यें स्वतंत्र मतों में विकसित हुई। शी चू-सी के मत में न कोई ईश्वर है, न सबंध्रभु और न भाग्य यह स्वर्ग। यह विश्व दो सह-चिरन्तन सिद्धान्तों से निगित है, वे हैं जी और की—चेतना और पदार्थ, जो एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी अविभाज्य हैं। चेतना की निर्देशक जनित से पदार्थ का विकास होता है। विधि या चेतना की निर्देशक जनित से पदार्थ का विकास होता है। विधि या चेतना को निर्मेण इन्हों दोनों—चेतना और पदार्थ—से हुआ है। पदार्थ दिविध है—पाई, जो ठोस है और हुन, जो वाष्पक्ष हैं। चेतना पदार्थ में है पर उसके साथ मिथित नहीं है। यह कहना कि आत्मा मृत्य के पश्चात् वच रहती है, एक भूल हैं। पुनर्जन्म नहीं है। हर बार जव मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी उत्पत्ति चेतना और पदार्थ के तत्वों से हीती है। पूर्वज अपनी सन्तित में जीवित है, वह सन्तित जो उनके प्रति अपने जीवन-दान के लिए कृतज्ञा प्रकाशित करती है।

यपने उत्तरकालीन क्यों में यदि कन्प्यूशियन-मत एक धर्म का काम दे सका तो इसलिए कि उसकी सामाजिक महत्ता को एक श्राव्यात्मिक विश्वास का वल भी प्राप्त हुआ। मनुष्य की वार्शनिक भूल और शाध्यात्मिक कांधाओं की तृष्ति ताओवाद और बोद्ध—वर्म की धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार कर लेने से हुई। कन्प्यूशियस के सिज्यान्त के लिए ये मान्यतायें एक बिल्कुल विदेशी मान्यतायें नहीं थीं क्योंकि उनके सिद्धान्त में एक धवृत्यक्तित, स्वर्ग (ईरवर) और शन्य आत्माओं को स्वीकार किया गया था जो कि मनुष्य के भाग्य-विधाता और नियामक है। फिर भी चूकि कन्प्यूशियस ने व्यावहारिक पक्ष पर सर्वाधिक जोर दिया थान कि सद्धान्तिक पक्ष पर, इसलिए उनकासिद्धान्त एक धर्मक्ष्य में प्रेरक नहीं हो सका।

# वीन में यर्भ: ताओं यर्भ

# श्री लाग्नो त्सू और उनके अनुयायी

श्री लाग्नो त्सू की जन्म-तिथि परम्परानुसार ६०४ ई० पू० मानी जाती हैं। वे कन्प्यूशियस के वयोवृद्ध समकालीन थे। प्रसिद्ध पुस्तक ताग्नो ते विन के बह शेसक माने जाते हैं। इस पुस्तक में पूर्वकालीन लेखकों श्री रहस्यवादी और शान्तिवादी प्रवृत्तियों को एक में मिलाया गया है श्रीर लोकिशिय कहावतों को एक नवीन व्याख्या अपनी विचार ग्रीर व्यवहार पद्धति का श्रनुमोदन करने के लिए की गई है। इपकों ग्रीर कहानियों व वार्ताओं के सहारे इस पुस्तक में रहस्यवादी सिद्धान्त को बड़े प्रभावकारी श्रीर मोहक हंग से व्यवहारिया गया है; और यह सिद्धान्त प्रारम्भिक विद्यानियों के लिए मालूम होता है। यन्तःसाक्य के श्राधार पर विद्वानों का मत है कि यह पुस्तक तीसरी शती ई० पू० में लिखी गई थी। ईसा की तीसरी शताब्दी

<sup>े</sup> नैतिक घारणाओं के क्षेत्र में ताओं ते जिंग तथा बौद्ध-ग्रन्थों के बीच हमें महत्त्वपूर्ण साम्य दिखाई देता है। 'जो दूसरों को पराभूत करता है वह सबले हैं। जो अपने गान पर निचन पाता है पह परम पराक्रमी है।"(XXXIII)। निचय ने कहा प्रशृह — व्यक्ति युद्ध-क्षेत्र में हजार पुरुषा को हजार बार जातता है आर

(वांग पी प्रथम) से लेकर धट्टारहवीं शताच्दी तक इस प्रन्थ की धनेन टीकायें हुई हैं। सभी टीकाओं में प्रपने मतों के अनुसार मूल ग्रंथ की व्याख्या की गई है। ताग्रांवाद का विकास करने वाले प्रधान विचारक हैं श्री ली त्सु (चौथी शती ई० पू०) धौर श्री चुग्नांग त्सु जो श्री मेन्शियस के समकालीन थे (चीथी और तीसरी शती ई० पू०) ग्रौर जो सर्वाधिक मीलिक चीनी दार्शनिकों में से एक हैं। उन्हें सांसारिक कार्य-कलापों से घृणा थी और एकान्त जीवन में तपश्चर्या द्वारा आत्म-संस्कार पर उन्हें विश्वास था। उनकी रचनायें यद्यपि कल्पनाशित श्रीर सत्य-निष्ठा-सम्पन्न हैं फिर भी वे उन लोगों में जन-त्रियन हो सकीं जो जीवन में श्रागे बढ़ना चाहते थे। फिर भी वे सिक्य जीवन से श्रवकाश लेनेवाले वृद्ध जनों के लिए श्रपार शान्ति-सुख का स्रोत बनी।

## ताश्रोबाद का अध्यात्म

ताग्रोवाद के केन्द्रीय विचार उपनिषदों के विचारों से मिलते-

दूसरा व्यवित अपने श्रापका जीतता है तो यह दूसरा सबसे महान् विजेता है" (१०३)। और फिर,—"कामना उत्पन्न करने वाले पदार्थी की देखने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं, असन्तीप से बढ़ कर दूसरी कोई ग्रापदा नहीं"—ताओ ते चिग, IVL. २। "कामुकता जैसी कोई आपदा नहीं, चृणा-जैसी कोई चिनगारी नहीं, मूखंता जैसा कर्व जाल नहीं और लाभजैसा कोई अघोगामी प्रवाह नहीं।" धम्मपद, २५१। और फिर,—"इसलिए यदि हम एक गाड़ी का निर्माण करनेवाले उसके सभी अंग प्रवग-प्रवग श्रापको गिना दें तो उससे तो गाड़ो करई नहीं मिलती।" इसकी तुलना मिलिन्दपण, II. I. से करें।

जुलते हैं। संसार की दैवायत्तता और एक परम तत्त्व की वास्तविकता दोनों में सामान्य हैं श्रीर न्यूनाधिकरूप में समान पद्धति से दोनों में उन पर विचार किया गया है।

श्री लाश्रो त्सू ने 'दि बुक ग्राफ़ चेन्जेजू' को श्रमना ग्राधार बनाया है। इस ग्रन्थ की धारणा यह है कि घरती पर की सभी घटनायें निरन्तर चलस्थित में या परिवर्तनशील हैं जैसे सरिता का जल जो प्रविरत गति से बहता रहता है। जब पतफड़ ग्राता है तव "कोई एक भी पत्ती श्रपने सौन्दयं के कारण या एक भी पुष्प ग्रामनी सुरिभ के कारण छोड़ नहीं दिया जाता है।" इन विविध परिवर्तनों के पीछे एक परम सत्य है जिसका तत्त्व ग्रमाध ग्रौर ग्रजेथ है ग्रौर जो फिर भी श्रपने ग्रापकी ग्रज्जित के विधानों में व्यक्त करता है। प्रकृति के इस इन्द्रियगम्य पदार्थ-जगत् के पीछे अवस्थित इस तात्त्विक सिद्धान्त को कोई नाम दे देना दुष्टह है, यद्यपि काम चलाने के लिए हम उसे तान्नों कहते हैं। कन्प्रयूचियस ताम्नों को जीवन-मार्ग कहते हैं। लाग्नो रसू की दृष्टि में तान्नों जीवन-मार्ग से ग्राधित वह वास्तविकता है जो मनादि

तायों के सम्बन्ध में सर राबर्ट डगलस कहते हैं— 'लेकिन तायों मार्ग से बढ़कर है। वह पथ भी है और पिथक भी। वह विरन्तन मार्ग हैं जिस पर सभी अस्तित्व और पदार्थ चलते हैं लेकिन किसी ने भी उसका निर्माण नहीं किया क्योंकि वह तो स्वयं हो अस्तित्व है; वह सब कुछ है और कुछ नहीं है और जो कुछ है उस सबका कारण और परिणाम है। सभी पदार्थों की उत्पत्ति तायों से हैं, तायों के अनुकूल सबकी स्थिति है और सबका लय तायों में है।" इस वर्णन जिल्ला कि है। है। अस के वर्णन से की जिल्ला में हो। उसकी किया कि यो बहा के वर्णन से की जिल्ला महास है। सब अस्तित्वा का उत्पत्ति है, अस व है। उनकी दियित है और ब्रह्म में ही उनकी लय है। मी.

श्रीर अनन्त है जब कि अन्य सब चीजों जन्म लेती हैं श्रीर मरती हैं। ताक्यों मार्ग भी है श्रीर लक्ष्य भी है। यह बह प्रकाश है जो दृष्टा भी है श्रीर दृष्य भी; ठीक वसे ही जैसे उपनिषदों का ब्रह्म साधना-सिद्धान्त भी है श्रीर साध्य भी, प्रेरक आदर्श भी है श्रीर उसको पूर्ति भी। सत्यान्वेषण की प्रेरक-शक्ति वहीं सत्य है जिसकी हम खोज करते हैं।

तामी वर्णानातीत है। वह मनाम है। "जो ज्ञाता है वे बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे ज्ञाता नहीं हैं।" सच्ये ज्ञानी मनिर्वचनीय उपदेश का पालन करते हैं जिसकी मिश्यित नहीं की जा सकती। जो परम तस्य एक है, यनादि और मनत है वह इन्द्रियागस्य है। "वह जो सबको उत्पन्न करता है, रवय मनता है; जिसके द्वारा सब वस्तुओं का विकास होता है, विकास स्वयं उसका स्पर्श नहीं कर सका। स्थयंभू या मात्म-जन्मा और आत्म-प्रकाशी वह अपने आप में ही पदार्थ, स्वरूप, ज्ञान, शक्ति, विक्षेप और प्रवय के तत्त्व समाहित किये हैं और किर भा इनमें से किसी भी एक नाम से उसे पुकारना भूल होनी।" परम तत्त्व की परिभाषा करने में संकाय और निरुत्साह सर्वीविक स्थामादिक और ठीक वृष्टिकोण जान पड़ता है। उपनिषद् के द्वप्टा ने बारवार परम आत्मा की परिभाषा करने की मांग किये जाने पर मोन ही ग्रहण किया; केवल यही कहा—"शान्तोऽयमात्मा"—वह मात्मा आन्त है। शबुद्ध वुद्ध ने परम तत्त्व की प्रकृति बताने से इनकार कर दिया था।

जो भी वर्णन हम कर सकते हैं वे केवल नकारात्मक हो सकते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tao-Te Ching, XXX VII.

<sup>3</sup> Ibid., LVI.

³ Li-Tzu I.E.T. लेखक श्री Giles.

हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम जो कुछ भी अपनी अवधारणा में लाते हैं वह केवल आपेक्षिक वास्तविकता है, उस परम तत्त्व का आभास है। क्योंकि उस परम तत्त्व से ही सब कुछ की उत्पत्ति हैं और उसी में वे सब फिर लय होते हैं। जो वस्तुमें हमें वास्तविक मालूम होती हैं वे अपने आपमें वास्तविक नहीं हैं। जो तात्त्विक एकता इस नानास्व में व्याप्त है, जो अपरिवर्तनीय सिद्धान्त इस नित्य परिवर्तित बहुलता का आधार है, इस गतिशील विश्व के पीछे जो स्थिर सत्य है वह निस्तीम है, निष्पाधिक है।

"एक नाम — बस केवल एक — उसे दे सकते वह 'रहस्य' है" या वह जम के 'सकल रहस्यों से भी बड़कर तिभिरावृत्त' है स्रोत कि जिससे मुप्त-तत्त्व बिखरे ये सारे।"

समस्त कल्पनागम्य विशेषणों या गुणों का उसमें ग्रभाव है. इसों कि वह निर्णुण है। यह न भवा है न बुरा, न सत् न ग्रसत्, क्यों कि वह केवल ह। उसकी सर्वगुणपरता दर्शाने के लिए चिरोधी उपाधियों से उसकी चर्चा की जाती है, उसे निर्गुण गुणी कहा जाता है। वह भीतर है बाहर है; 'पत्थर-सा बोक्सिव है ग्रीर पंख-सा हलका।"

> "श्रस्ति नास्ति से, नास्ति से वर्षमान हैं सुकर और दुष्कर पूरक हैं एक अपर के; दोर्घ और लघु एक-दूसरे के प्रमाण हैं, निर्धारक हैं अधर ऊथ्वें के, ऊथ्वें श्रधर के।"

<sup>&#</sup>x27; Tao Te Ching. I. E. T.—Waley हारा ृहीत। ' Ibid., II.

"निराकार पर पूर्ण रहा कुछ गगन-धरा का भी श्रस्तित्व न था जब; शब्द-हीन वह, वस्तुभाव से शून्य रहा श्राश्रित वह किसके श्रीर कहां कब ?

> वह परिवर्तनहीन श्रोध था सर्वव्यापी था, अमोध था।"

श्री चुग्राग-त्सू ताग्रो के सम्बन्ध में लिखते हैं—"ताग्रो में वास्तिविकता है ग्रीर लाक्ष्य है, कर्म ग्रीर रूप नहीं है। उसका अन्तः संचरण हो सकता है पर उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसकी प्राप्ति हो सकती है पर उसे देखा नहीं का सकता। उसका ग्रस्तित्व ग्रात्म-स्वरूप ग्रात्म-स्थित है। उसका ग्रस्तित्व स्वर्ग श्रीर घरती से भी पहले था ग्रीर निरचय ही चिरन्तन है। वह देवताग्रों की उद्भावना ग्रीर मंसार की उत्पत्ति कराता है। वह सम्गण्डल के शीर्ष से भी अपर है पर फिर भी ऊँचा नहीं है। यह सृष्टि के ग्रधोविन्दु से भी नीचे है पर फिर भी नीचा नहीं है। वह स्वर्ग ग्रीर घरती से भी पूर्वकालीन है, पर फिर भी पुराना नहीं है। सबंग्राचीन से भी वह प्राचीन है, पर फिर भी बुढ़ा नहीं है।"

ताश्चों के नकारात्मक श्रीर परस्पर-विरोधी वर्णनों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह अनस्तित्वमान है। वह जीवन श्रीर गति के सभी स्वरूपों को उत्पन्न करता है।

> "वह ग्रगाध है, जो कुछ है उस सबका सृष्टा परम पिता है।"

- ' Tao Te Ching., XXV.
- \* Ibid., IV.

"कर्म-जून्य वह, पर उससे ही सर्व-कर्म-सम्पादन होता।"

"वह—ताग्रो—ग्रावृत ग्रनाम है पर सबका ग्राधार, सभी को पूर्ण-काम-पथ पर लाता है।"<sup>2</sup>

"वह—ताभी-पथ—श्रतुल श्रीर इन्द्रियांगाह्य है, पर उसमें हो सर्व-रूप प्रच्छन्न श्रीर श्रन्तहित रहते।"

"स्वर्ग के नीचे भरती पर के सभी पदार्थों का वह जन्म देनेवाला है।" अपनाम से ही स्वर्ग और भरती उत्पन्न हुए।" अभी दन्द, प्रकाश और अन्धकार, उष्ण और शीत उसी से उत्पन्न होते हैं।

यह पदार्थ-जगत् उस परम ताओं से किस प्रकार सम्बन्धित है, इसकी स्पष्ट विवेचना नहीं की गई। कुछ उद्धरणों में यह संकेत किया गथा है कि यह संसार उस परम तत्त्व से स्वलन है। निम्नलिखित की देखिये:—

> "पतन परम पथ—ताश्री—का हुशा था जब जागी तभी मानव दया औं धर्मजीलता। जब चतुराई जगी, ज्ञान मिला मानव को तभी महा-मायागार फैला नभ चीरता।"

कुछ ताश्रोमतवादी परम्परागत दैत मत को स्वीकार करते हैं और

<sup>?</sup> Tao Te Ching., XXXVII.

<sup>31</sup> Ibid., XLL.

<sup>\*</sup> Ibid., XXV.

Y Ibid., I

<sup>&</sup>quot; Ibid., XVIII

इस समस्त विश्व का निर्माण यांग और यिन के सिद्धान्तों व अन्तिकिया का फल मानते हैं। कन्प्यूशियस के सिद्धान्त में या विश्व की उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी के सिम्मलन और कर्म होती है। ताओ वह विश्व-सिद्धान्त है जो यांग और यिन के द्वन्द्व अं उनको अन्तर्प्रक्रिया से पहले ही था। यह विरोधी द्वन्द्व पदार्थ-जगत् ही सिक्य होते हैं और इन दोनों की सामान्य उत्पत्ति अविभवत एकः ये होती है। यांग सिद्धान्त है जो सीमा-विभिर्ण करता और यिन निष्क्रिय सिद्धान्त है जो सीमित होता है। पर य द्वैतवाद सामान्यरूप से ताओ मतानुयायियों द्वारा स्वीकार नहीं कि गवा बालूम होता। सभी वस्तुमें ताओ पर आधारित हैं पर ताक्ष्मी

> श्रगणित जीवों का विधाता रचता है उन्हें, त्याग उनका न करता है कभी भूनकर। पालता उन्हें है, पोसता है बन धात्रो पूत, किन्तु निज स्वत्व कहता न कभी भूल कर।। उनका नियासक है, नियमन-शोल है, नमन-शोल होता न परन्तु कभी भूलकर। दश में न श्राता जीव के, न श्रवलम्ब लेता, श्रवलम्ब सबका बना है सब भूलकर।।

<sup>ै</sup> यांग श्रीर यिन का जाब्दिक वर्ष है प्रकाश श्रीर धन्त्रकार। यह ना व पुष्प शिवतयाँ हैं — प्रकृति श्रीर पुष्प। यांग स्वर्ग की जीवत् ववास है श्रीर यिन धरती की। यांग श्रीर यिन विस्तार श्रीर संको की राक्तियों के प्रतिनिधि हैं। संकोच या शान्ति की स्थिति प्रकृ या विनाश की स्थिति हैं; विकास या श्रीक्थित की स्थिति सृष्टि या रचना है।

<sup>\*</sup> Cp Bhagavadgita; IX 5.

अन्तिस बारतिवकता या परम तत्त्व की घारणा एक सनुष्य के रूप भों नहीं की गई। वह कोई व्यक्ति-रूप ईश्वर नहीं है जिसमें ज्ञान, सिक्य प्रम श्रौर दयालुता की उपाधियाँ हों।

श्री लाग्रोत्यू ग्रीर चुग्राँगत्सू की नाग्रो सम्बन्धी जो धारणा हमने ऊपर देखी है वह उसी प्रकार की है जैसी उपनिषदों में बह्य की धारणा है। एक काल-पूर्व, चिरकालीन और कालोपिर श्रात्मस्थ सत्ता है जो चिरन्तन है, श्रनन्त है, परमपूर्ण है ग्रीर सर्वव्यापी है। उसको नाम दे सकना या उसकी परिभाषा कर सकना ग्रसम्भव है क्योंकि मनुष्य की शब्दावली केवल लौकिक पदार्थों पर ही लागू हो सकती है। उसके प्रति तो हम मीन-भाव ग्रहण करते हैं या निषेधात्मक शब्दावली जपनाते हैं, क्योंकि उसमें सभी लौकिक उपाधियों का निषेश्व है; श्रथवा फिर हम उसे एक रहस्य घोषित करते हैं और या फिर तर्क ग्रीर भाषा की ग्रसमर्थता सिद्ध करने के लिए उसे परस्पर-विरोधी उपाधियों ने विषत करते हैं। पर साध-ही-साथ वह ग्रस्तित्वमात्र की पूर्णता भी है, क्योंकि विचारों के सभी उद्देश ग्रीर चिन्तन के सभी विषय उसी से उत्पन्न होते हैं।

## नीति-शास्त्र

व्यक्ति की आत्मा अपने अन्तर्तम में ताश्रो हैं। ताश्रो जहाँ एक श्रोर विश्व की वास्तिथिकता का प्रच्छन्न तत्त्व है वहाँ दूसरी श्रोर वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का गूड़ छोत भी हैं। ब्रह्म भी हैं श्रीर उसी प्रकार श्रात्मा भी। "वह सर्वत। हमारे भीतर हैं। जितना चाहो उसते रस ग्रहण करो, वह स्रोत कभी सूखेगा नहीं।" कोई भी मनुष्य ताश्रो का नाहा नहीं कर सकता क्योंकि वह हम सब के भीतर श्रात्मा के श्रीवनाशी प्रकार \* Tao Te Ching, VI.

के रूप में देदीप्यमान है। हम में से प्रत्येक को तात्रों में फिर से समाहित हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए वर्गीक उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। अज्ञान के कारण हम ताओं के दर्शन नहीं कर पाते और सुख, सनित, सम्मान और सम्पत्ति प्राप्त करने का श्रायास करते हैं। जो अवास्तविक है उस सबकी हम कामना करते हैं। अपने आपको अपने मनोवेगों और अपनी इच्छाओं सं मुनत करके धीर अकृतिम जीवन अपना करके हम ताची को जान सकते हैं। कामनायों का त्याग ताची है। कामना-मुनित हमें सच्ची शनित देती हैं।' "केवल वही व्यक्ति उस गृढ़ तत्त्व के दर्शन कर सकता है जो अपने आपको हमेशा के लिए कामना-म्वत कर लं। जिसने कभी अपने को इच्छाओं से मुनत नहीं किया वह केवल परिणामों को ही देख सकता है।" जब तक मानव-हस्तक्षेप से हम अस्त नहीं होते तब तक सब ठीक है। सुकरात के बाद कुछ यूनानियों ने प्रकृति (पृष्सिस) ग्रीर परम्परा (गोभाँस) के बीच कम-से कम इतना कान्तिकारी विभेद किया था जैसा ताम्रो-मतवादी चीनियों ने किया। बुराई का कारण उन्होंने व्यक्ति में ब्रात्मसंबम की कमी में उतना नहीं देखा जिलना संस्थाओं या परम्पराओं के दोष में। मनष्य जब घटनाम्नी के स्वामाविक प्रवाह में बाधा डालता है तभी दु: खी होता है। अपनी कामनाओं श्रीर शान से हम प्रकृति की रामिक्य मा रचन-पार में चाचा डालते हैं। वास्रोबाद बाहता है · ो के कि । को क्का का का बोड़ दूँ तो लोग स्वयं अपना सुवार · · · · · । । · · · ; · । · · · । · · हो, तो लोग ग्रपने ग्राप धर्मीनण्ठ ा असर के विकास करा धीड़ दूँ तो लोग अपने आप समृद्ध भीर सम्पन्न हो जायंगे। यदि में अपनी इच्छाओं का दमन कर लूँ तो लोग अपने आप सरलजीवी बन जायँगे।"-Tao Te Ching, LVII.

िक हम अपने समस्त ज्ञान और सारी इच्छाओं को छोड़कर प्रकृति की गोद में वापस चले जायें। इन्द्रिय-कामनाओं के पीछे जीवन बिताने के बजाय हमें उस केंद्र-विन्दु को खोजना चाहिए जो इस निरन्तर गतिशील अवाह में स्थिर, अविनाजो और अपरिवर्तनशील है।

विपुल विवेक-विद्या-बोभ को उतार फेंको,
जानको भगाग्रो दूर दु:ख दूर भागेंगे।
शतवा श्रीवक लाभ होगा जन जीवन का,
शतवा श्रीवक जन भगल में पागेंगे।।
दूर करो मानव-वयाको, वर्म-शीलता को,
तब कलंक्य-शीलता के भाव जागेंगे।
भूत-अनुकम्पा-रत करुणा-पुलक होंगे,
जन जब विद्या-बोभ जान-कथा त्यागेंगे।

सरलता का उन्हें बादशं दो, देखें; अनुत्कृत-स्तम्भ का आधार दो कर में, अहं की शून्यता निस्वर्थता दो और स्वल्पेच्छा सहज दो कामना से मुक्ति भर मन में।

हमें अपनी प्रकृति के अनुकूल रहना चाहिए, जैसे सागर उसाँस भरता है, जैसे फूल खिलता है।

जहाँ पदार्थ-दृष्टि से ताम्रो पदार्थ-विश्व में म्रान्तीनिहत मूल-एकता है वहाँ मानव-व्यक्तित्व में वह शुद्ध चेतना है। भ्रपने भीतर जो शक्ति है उसे जानने के लिए हमें भ्रपने सामान्य म्रस्तित्व के स्तरों के पार देखना होगा भीर उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करना होगा जो श्री चुमांग त्सू के अनुसार विना देखे देखती हैं, बिना सुने सुनती है भीर

Tao Te Ching XIX.

विना सोचे सम्भती है। ताम्रो तक पहुँचने के लिए भारतीय योग से मिलती-जुलती एक प्रक्रिया सुफाई गई है। ताओं का प्रतिविम्न एक प्रशान्त सरोवर में ही पड सकता है। यह निस्तब्ध शान्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंगों को शिथिल कर देना चाहिए, ऐन्द्रिय पदार्थी को भूला देना चाहिए, वाह्य स्वरूपों श्रीर पदार्थ-ज्ञान से परं निकल जाना चाहिए धीर उसमें रम जाना चाहिए जो सबमें रमा हुआ है। विभाग तस योग की वह प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके हारा झात्मा का बाह्य किया-कवापों, इन्द्रिय-विपासाधी और भावीं से प्रत्यागमन होता है और चेतना के किनक स्तरों को पार करने हुए अन्त म वह शुद्ध जेतना—"भन के भीतरवाले गन" -- तक पहुँच जाती है। योग के श्रासन श्रीर प्राणायान का उपदेश दिया गया है। 2 "हार खोल वो, घहम को अलग हटायो, शान्ति से प्रतीक्षा करो और धाल्या का प्रकाश आकर तुम्हारे भीतर धणना घर बना लेगा।" श्री चुआंग त्सु कहते हैं-- "व्यक्ति को सरिता-तट या एकान्त स्थानों में चले जाना चाहिए और वहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे लोग, जो वास्तव में त्रकृति से प्रेम करते हैं और कर्म-मनत अवसर का प्रानन्द जेना चाहते हैं, कुछ नहीं करते। एक वियमित ढंग से सांस लेगा, फेकड़ों में भरी हुई वायुं को बाहर निकालना श्रीर फिर उसे स्वच्छ वायु स भरना, मनुष्य की दीर्वजीवी बनाता है।" हमें उस शुद्ध तत्त्व की प्राप्त करना चाहिए, जो ज्ञेय से पुथक जाता है। ''जानना तो सभी मन्ध्य नाहते हैं, लेकिन वे उसे जानने की कोशिश नहीं करते जिसके द्वारा

Chuang Tzu, VI. 10; देखिये भगवद्गीता, ६, १० ।
 Chuang Tzu, XV. I.

जाना जाता है।" इसमें कोई सन्देह नहीं कि ताथीबादी यदि शुद्ध भारतीय योग नहीं तो उससे बहुत मिलती-जुलती प्रक्रियाओं का श्रभ्याम करते थे और बाद में तो निश्चय ही उनकी इस-प्रक्रिया पर भारतीय पद्धति का प्रभाव पडा। "दार्शनिक ची ग्रपने स्टल पर म्रासन लगाये बैठे थे, उनका सिर पीछे भुका हुआ था और वे बहुत धीरे-धीरे अपनी साँस बाहुर निकाल रहे थे। वे सद्भत ढंग से निष्त्रिय ग्रीर ध्यानस्थ मालूम हो रहे थे, मानो उनका एक श्रंबामात्र ही वहाँ उपस्थित हो। येनचेंग नामक उनका विष्य उनके पास खड़ा था। उसने पूछा--'यह ग्रापको क्या हो रहा था? अपने घरीर को आप कुछ समय के लिए एक लकड़ी के जट्टे-जैसा ग्रीर ग्रपने मस्तिष्क को मृत ग्रंगार-जैसा बनाने में समर्थ दिखाई देते हैं। अभी-अभी मैंने जिसे इस स्टूल के सहारे पीछं भूकते देखा था, लगता है उसका उस व्यक्ति से कोई सम्बन्ध ही नहीं है जो उसके पहिले इस स्टल पर बैठा था। वो ने उत्तर दिया--'तुम विलकुल ठीक कहत हो। अभी-अभी जब तुमने मुभे देखा था तब मेरे यह ने अपनी यहंता खो दी थी,।" 'एक दूसरे स्थल पर यह कहा गया है कि जब कन्पाशियस लामो त्यू से मिलने गये तो उन्होंने उन्हें "इतना निष्क्रिय (देखा) कि वे कठिनाई से एक मनुष्य मालूम होते थे "। कन्मयूशियस ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन थोड़ी देर में यह प्रनुभव करते हुए कि अपने श्रानमन की नुचना देने का श्रवसर श्रा गया है, उन्होंने लाग्नो त्यू को सम्बाधित करते हुए कहा-"क्या मेरी याँखों ने मुक्ते घोखा दिया था या पणमून दान यही थी? राभी गंभी शाग मुभे एक निर्जीव प्रस्तर-

<sup>1</sup> Chuang Tzu, H. I., Waley's E. T.

खंडमात्र मालूम होते थे — ऐसे जैसे लकड़ी का लट्टा हो। ऐसा लगता था जैसे शापको किसी वाह्य पदार्थ का बोध ही नहीं रहा श्रीर आप कहीं अपने श्रापमें निमग्न थे।" लाओ त्सू ने कहा— "ठीक है; मैं सूब्टि के प्रारम्भ की सैर कर रहा था।" स्पष्ट है कि ताओवाद के निर्माण-काल में भारतीय प्रभाव बहुत महत्त्वपूर्ण हो चला था।

यह विश्वास तो बहुत प्रसिद्ध था कि योगाम्यास द्वारा हम श्रसामान्य शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। श्री ली त्सू कहते हैं—- "श्रात्यन्तिक शक्ति-सम्पन्न मनुष्य बिना जले हुए श्राग पर चल सकता है, बिना गिरे धरती

<sup>9</sup> Chuang Tzu, XXI. 4.

े थी वैली कहते हैं--''श्रव सभी विद्वान इस वात से सहमत हैं कि तीसरी क्ती ई० पू० का साहित्य ऐसे भोगौलिक श्रीर पौराणिक विवरणों से भरा हुआ है जो भारत से प्राप्त हुए हैं। मुक्ते इस वात का कोई कॉरण नहीं विखाई देता कि ली त्सु द्वारा वर्णित पवित्र पर्वतवासियों (शैंग-सीन) को भारतीय ऋषि मानने में सन्देह किया जाय; श्रीर जब चुशांग त्सू के ग्रन्थोंमें हम ऐसे ताश्री मतवादियों का वर्णन पढ़ते हैं जो हिन्दू योग-ग्रासनों से बहुत मिलती-जुलती प्रकियात्रों का श्रभ्यास करते थे तो यह कम-से-कम एक सम्भावना जरूर मालुम होती है कि इन ऋषियों द्वारा प्रयुक्त योग-प्रक्रियाओं का कुछ ज्ञान चीन भी पहुँच गया था। यह कहा गया है कि व्यापारी लोग, जो निश्चय ही बाहरी द्नियाँ से सम्बन्धित ज्ञान के प्रधान ग्रागम स्रोत थे, दर्शन-शास्त्र से अभिरुचि रखते रहे हों--ऐसी सम्भावना बहुत कम है। यह एक ऐसी घारणा है जो पूर्व और परिचम की एक आमक तूलना से उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए बीज कथाओं में ऐसे विणिक हैं जो श्राध्यारिमक प्रश्नों पर विवाद करने की ग्रपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।"

के शीर्ष विन्दूपर चल सकता है।'' यह धजेयता योग का परिणाम है ै। श्री लीत्सु के प्रत्थों में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा है जो बिना जले हुए ग्राम में चलते हैं, श्राकाश में यात्रा करते हैं श्रीर जो मरते नहीं। ताश्रोवाद जादू के कारनामों में घुल-मिल गया श्रौर ताश्रो-मत के पूरोहिलों की जादू-टोने के कारण बहुत माँग बढ़ी। वह इन कलाओं में सिद्धहस्त भी थे। म्राज भी ताम्रो-मत के पूरोहित ग्रद्भुत काम करनेवाले माने जाते हैं, जिन्हें प्रेत-बाधावाले मकानों को मुक्त करने के लिए व्यक्तियों श्रीर व्यक्ति-समृहों पर ग्रानेवाली प्रेतात्मायों को भगाने के लिए ग्रौर रोग फैलानेवाली दूरात्माध्रों से गाँवों को मुक्त करने के लिए बुलाया जाता है।

श्री न येन (जन्मकाल सन् ७१५ ई०) ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका विषय है 'जोवन की स्वर्ण-सूधा' (चिन तान चिग्रायों)। इस पुस्तक में उन प्रक्रियाशों का निर्देश किया गया है जिनके द्वारा हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक में श्री ताश्रो ते चिंग के उपदेशों का विकास किया गया है भीर बौद्ध धर्म पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। बौद्ध ग्रन्थों के उद्धरणों की इसमें बहलता है। पदार्थी के वात्याचक में स्थिर-तत्त्व पर अपना व्यान केन्द्रित रखनेवालों को इस पुस्तक में अनन्त जीवन का विश्वास दिलाया गया है।

कहा गया है कि योग की प्रक्रिया से आत्मा ज्ञान, प्रेम ग्रीर चिस्तके

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Waley: Three Ways of Thought in Ancient

China (1939), पृष्ठ ७५। "अभ्यासी को जनती हुई स्नाग में भी फॅम दिया जाय तो भी अपनी इस मुद्रा (आग्नेयो) ते वह जीवित एहता है।"--धेरण्ड सेहिता, ७३।

समन्वित तत्त्व की स्थिति को प्राप्त होती है। तब हम सर्वप्राही श्रहंता से मुक्ति पाते हैं—उस श्रहंता से जो हमें अपने में निमम्न और अपने बग में रखना चाहती है। इस श्रनुभव में एक परम पूर्णता की भावना रहती है; सामान्य भोग और कष्ट से बहुत ऊपर और परे रहनेवाला वह हर्ष—वह श्रानन्द—श्रनुभूत होता है जो सुख और दुःख से भिन्न है। यह श्रनुभूति शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती। तर्क-सिद्ध या युवितयुवत वर्णन ताथ्रों की इस गहन श्रनुभूति को व्यक्त करने में असमर्थ है। शिक्षक उपदेश देता है केवल सिद्धान्त में श्रभिष्ठि उत्पन्न करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की खोज स्वयं श्रपने श्राप करनी है। वह सत्य जब उसे प्राप्त हो जाता है तब वह श्रमर-जीवन हो जाता है।

"ताथ्री चिरन्तन नित्य है। है प्राप्त जिसने कर लिया ताथ्री भले ही देह उसकी नष्ट ही पर नाश उसका है नहीं।"

निषेधरूप में श्राग्तरिक ताश्रो या श्रन्तर्धर्म का शर्थ है समस्त पदार्थ या पार्थिव बन्धनों से मुक्ति। तब यद्यपि हमें श्रनन्त-जीवन की प्राप्ति हो जाती है, फिर भी हम श्रपना व्यक्तित्व एक परिवर्तित स्वरूप में बनाये रखते हैं। श्रपने श्रन्तर्धर्म—श्राग्तरिक ताश्रो की प्राप्ति कर जेने पर हम पार्थिव परिवर्तनों, जीवन श्रीर मृत्यु के प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। जो ताश्रो-धर्म की प्राप्ति कर लेता है वह फिर श्रपनी श्रहंता में सीमित नहीं रहता वह श्रनुभव करता है कि समस्त सृष्टि के साथ वह ' Tao Te Ching, XVI.

एक है। सभी वस्तुएँ तब अपनी ही-सी मालूम होती हैं; सागर और पर्वत, वायु और प्रकाश सब अपने श्रंगी मालूम होते हैं।

जिसे धर्नानुभृति हो चुकी है उसका कर्म श्रकमें है; कामनाहीन, स्वार्थपूर्ण उद्देशों से मुक्त, उसके कर्मों की श्रवस्थिति उसमें नहीं बल्कि उनकी श्रपनी परिणति में ही है। वह श्रनायास चलता है श्रीर काम करता है:—

"वह कियाहीन बना सिकय, श्रकमें में ही
कर्म-रत वह गन्ध लेता गन्धहीन में।
लघु को महान करने में क्षम 'ताश्रो' वह,
श्रत्प को श्रसंख्य करे पाप गुण्य पीन में।।
प्रतिफल मंगल से श्रपकृति का देता वह,
भिड़ता कठोर से सरल तन छीन में।
स्थयं बना है लघु फिर भी निबाहता है।
उनको, बने हैं जो महान तन दोन में।"

''जिसने उसे प्राप्त किया, उसको फिर मित्र या छात्रु बनाया न जा सके। उसे लाभ या लोभ ग्रसम्भव है, क्षति-घात उसे पहुँचाया न जा सके।। उसका उत्कर्ष करे भला कौन? विनोत बलातु बनाया न जा सके।

ध भगवद्गीता से तुलना की जिये:---

कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुस्येषु स युवतः कृत्स्नकर्मकृत॥"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tao Te Ching, भगवव्गीता, २,६४, के स्थितप्रज्ञ आदर्श का अनुरूप है।

#### वह है सर्वोपिर ग्रन्य कोई उसके संमकक्ष गिनाया न जा सके॥"

यह अकर्म सांसारिक दृष्टि में ही अकर्म है, पर वास्तव में वह सर्वोत्तम कर्तृत्व हैं। हम अनायास, पर आत्म-प्रेरित रहते हैं। अपनी समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाने पर अपनी समस्त वाह्य रूपता से निरावृत्त होकर हम अपने और अपने चतुर्दिक् वातारण के बीच एक समन्वय की स्थिति में पहुँच जाते हैं; और एक ऐसा आत्म-प्रेरित अनायास प्रवाह हमारे जीवन का हो जाता है जैसा ऋतुओं का अवाह है। ऐसा व्यक्ति एक दर्शकमात्र है। वह घटनाओं को अपनी गति से चलने देता है और जीवन की परिस्थितियों मे अप्रभावित रहता है।

एक ज्ञान्तिवादी नैतिकता का उपदेश दिया गया है। धर्मानुकूलता को विभूति-सम्पन्नता माना गया है। विभूति या सद्गुण व्यक्ति के ताग्रो या धर्म का परिणाम है। विभूति सत् श्रीर श्रसत्, भली श्रीर वुरी दोनों हो सकती है; ताग्रो विभूति की श्रपेक्षा कर्म श्रधिक है। हमारे कर्मों के परिणाम यहीं इसी जीवन में प्रकट होते हैं, भविष्य जीवन में नहीं। किसी वस्तु की श्रन्तिनिहित शिवत—उसकी भलाई या बुराई की सामध्यें को—ते कहते हैं। धीरे-धीरे ते का श्रयं विभूति या सदाचार हो गया। संसार का प्रत्येक जीव, मानव हो या पश्, एक विशेष प्रकार से व्यवहार करता है जो उसके लिए स्वाभाविक होता है, श्रीर जब तक हम उसके श्रनुकूल कार्य करते हैं तब तक हमारे कार्य ताश्रो-पथ—धर्म-पथ या विभृति-मार्ग-पर होते हैं। प्रत्येक की श्रपनी कार्य-पद्धित होती है, पुरुष हो या स्त्री, राजकुमार हो या किसान। प्रत्येक को श्रपने

Tao Te Ching, LVI

स्वभाव का विकास करना चाहिए, भगवदगीता के शब्दों में अपने स्वधर्म की उन्नति करनी चाहिए। यदि हम सब पर एक ही-सा मान-दण्ड लाग् कर दें तो विशृंखलता भीर भराजकता ही परिणाम होगा। "पूराने समय में जब एक समुद्री चिड़िया लु प्रान्त की राजवानी के बाहर श्रा बैठी तो लु के शासक उसका स्वागत करने गये, मन्दिर में जन्होंने उसे शराब दी, उसके मनोरंजन के लिए संगीत का श्रायोजन किया और उसके भोजन के लिए एक बैल की बिल दी गई। लेकिन वह चिडिया ग्रारचर्यचिकत थी श्रीर इतनी थकी थी कि न वह खा सकी. न पी संकी। तीन दिन में वह मर गई। यह तो चिडिया का उस तरह स्वागत करना था जिस प्रकार मन्ष्य स्वयं ग्रयना स्वागत करता है न कि जिस प्रकार चिडिया चिडिया का स्वागत करती है। यदि उन्होंने उसके साथ वैसा व्यवहार किया होता जैसा चिड़िया चिड़िया के साथ करती है तो उन्होंने उसे घने जंगल में बसेरा बना दिया होता, मैदानों में घमने, निवयों या भीलों में तैरने, मछलियाँ खाने ग्रौर दूसरी चिड़ियों के साथ उड़ने तथा आराम से बैठने की स्विधा दी होती। .....जो जल मछलो के लिए जीवन है, वही पन्ष्य के लिए मृत्यू है।" श्री चुआंग रस सभी प्रकार के शासन और प्रकृति में किये जानेवाले हस्तक्षेप को ब्रा मानते थे। हमें अपने विविध जीवन की रक्षा करनी चाहिए। यदि सभी जीव अपने ताम्रो--ग्रपने वर्म-के अनुकल रहें तो संसार में संघर्ष ही न हो। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भला न हो, कोई भी ऐसा दिष्ट-कोण नहीं है जो ठीक न हो। इमें प्रकृति के नियम अवस्य मानना चाहिए। विनम्रता श्रीर श्रप्रतिरोध ज्ञान श्रीर मुख के मार्ग है। यह सिद्धान्त

Chuang Tzu, XVIII.

<sup>3</sup> Ibid., Ch. II

भगवान् बुद्ध की इन शिक्षाओं से भिन्न नहीं है—"बुराइयों से बचना, भलाई करना और श्रपने अन्तर्तम हृदय का शुद्ध करना।" अहंता-जून्य समर्पण ही विभूति है; समपण ही विजय है।"

> "जो सर्वाधिक कोमल है मृदु है, है समर्पणशील महा। वहीं जीतता है उसको सर्वाधिक जो श्रावनीत कठोर रहा॥ वह मुक्त-पदार्थ है, व्याप्त इसी से वहाँ न जहाँ श्रवकाश रहा। समफा उस कम का मूल्य यहा जो श्रकसंरहा, श्रवायास रहा।।

शब्द-हीन-उपदेश, कर्म-हीन कर्मण्यता। इनका मूल्य धशेष, बिरले ही समर्मे सुधी।।"१

"सन्त नहीं करता कुछ भी पर सिद्धि सभी उसकी वनीं चेरी...।"

श्री लाश्रो त्सू मानव-जीवन में धर्म की सिक्रिय श्रिमिन्यिति का वर्णन करते हैं "स्वामित्वहीन उत्पादन, श्रहंता-शृत्य कर्म, श्रिधकार-शृत्य उत्थान,"। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था—"एक महान् देश का शासन ऐसे करो जैसे एक छोटी मछली पकाई जाती है।" उसके बारे में बहुत शोर-गुल मत करो। शासन करने में श्रिति मत करो। "श्रपने लिए कुछ निर्माण मत करो, जो जैसा है उसे स्वस्थ रहने दो, जल की भाँति चलां, दर्पण की भाँति झानत रहों, प्रति-

<sup>&#</sup>x27; Tao Te Ching, XLIII.

र Ibid., XLVII तथा XLVIII ग्रीर LXXXI भी देखिये।

ध्विन की भाँति उत्तर दो, अनिस्तत्व की भाँति शोध्रता से विलीन हो जास्रो श्रीर पवित्रता की भाँति शान्त रहो ... संसार के लिए एक पथ बन जास्रो। " मुक्तात्मा मानव इसी प्रकार काम करता है।

''इसलिए तो सन्त सर्वदा सर्वाधिक परिपूर्ण पन्थ से जन-जन की सहाय करता है।''<sup>द</sup>

श्री चुश्रांग त्सू एक उद्धरण में श्री लाग्नो त्सू का यह कथन लिखते हैं—"जो जानता है कि वह बलशाली है श्रीर फिर भी उसे दुर्बल बने रहने में सन्तोप है वही मानव-जाित का श्रजेय है। वह जिसे श्रपनी निर्दोषिता का पूरा ज्ञान है पर फिर भी ग्रपमान सहन करता है, वही जन-नायक होगा। जब श्रप ग्रन्य सभी प्रथम स्थान पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हों तब जो श्रन्तिम स्थान प्रकर ही सन्तोष करता है उसे ही संसार की ग्रवमानना स्वीकार करनेवाला कहा जाता है।"

ताप्रो ते चिग में युद्धों की भर्तिना की गई है। लाग्नो त्यू कहते हैं—
"सभी कमों में सर्वाधिक ईप्पापूर्ण श्रीर निन्द्य है युद्ध। जो लोग
राजाश्रों को मंत्रणा देते हैं उन्हें युद्ध की शरण लेने से बचना चाहिए,
नयों कि सभी युद्ध प्रतिशोध की प्रेरणा देते हैं। जहाँ से होकर सेना जाती
है वहाँ वर्षों दैन्य, श्रकाल श्रीर लूट-खसोट का दौरा रहता है। जो

<sup>&#</sup>x27; Chuang Tzu, XXXIII.

Tao Te Ching, XXVII.

<sup>\*</sup> Liang Chi-choo কুন 'Chinese Political Thought', E. T. (1930), पृष्ठ =२।

श्रपनी विजय में उल्लास मनाता है वह श्रपने श्रापको एक हत्यारा सिद्ध करता है।'''

### सामान्य मूल्यांकन

तास्रोवाद ने चीन को एक सर्वातिशायी रहस्यवाद दिया और इस प्रकार वाहा-वन्धनों से मुक्ति पाने की चीनी जनता की गूढ़ कामना की पूर्ति का प्रयास किया। लेकिन उसमें अध्यात्म विद्या का धिकास नहीं हुआ जिससे मनुष्य के बुद्धि-तत्त्व की तोष देने का प्रयत्न होता। परम तत्त्व और इस विश्व के बीच जो सम्बन्ध है उसकी यथातथ्य प्रकृति तथा दोनों के मध्यवर्ती शक्तियों की विवेचना का कोई व्यवस्थित विकास नहीं हुआ। धामिक पक्ष में तायांबाद कोई सन्तोषप्रद व्यवस्था देने में समर्थ रहा। बोद्ध धर्म के अनेक सिद्धान्तों और अनुष्ठानों को अपनाकर तथा श्री लाओ त्सू को बुद्ध के समकक्ष प्रतिष्ठितकर ताथी-वाद ने जनता की धामिक पिपासा को शान्त करने की कोशिश भी। तायोवादी मठ-व्यवस्था और उसके अनुशासन-नियम बौद्ध-बादर्श पर बने हुए हैं। बौद्ध सूत्रों के आदर्श पर धीरे-धीरे एक ताथो-शास्त्र की

<sup>&#</sup>x27; Tao Te Ching, XXX, XXXI, घोर LXIX.
''ताओवादियों ने मन्दिरों, पुरीहितों पुरीहितानियों और कर्मकाण्ड की सारी व्यवस्था बीध धर्म से ग्रहण की। उन्होंने बीढ़ सूनों की यनुकृति में भिक्त-सूत्र बनाये और मृतकों के प्रति प्रार्थनायें रची। उन्होंने त्रिमूर्ति की घारणा भी अपना ली और श्री लाओ त्यू, पैन कू और विश्व के शासन की त्रिमूर्ति प्रतिष्ठित की और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मृत्यु के बाद भयानक यातनाओं और धातंकों से युक्त बीढ़ नरक-कल्पना को भी अपना लिया।"—Giles कृत Religions of Ancient China (1905), पृष्ट ६३।

रचना हुई। बौद्ध धर्म से स्वर्गी श्रीर नरकों की कल्पना ग्रहण की गई, उन्हें चीनी नाम दिये गये श्रीर जाति के ऐतिहासिक बीरों को, जो देवता माने जाने लगे थे, उनका श्रीवपित बनाया गया। बौद्ध परम्परा का श्रनुकरण करते हुए पुरोहितों या मठाधीशों श्रीर पुरोहितानियों के सम्प्रदाय प्रतिष्ठित किये गये। तैंग-काल में श्री लाग्रो त्सु को एक विधिष्ट सम्मान दिया गया श्रीर धीरे-धीरे उन्हें भगवान् बुद्ध के समलक्ष देवी पद पर पहुँचा दिया गया। 'शताब्दियों के दौरान में ताग्रोवाद ने श्रपने श्रापको बृहता से श्रीतष्ठित कर लिया, बरावर बौद्ध धर्म से नये-नये तत्त्व ग्रहण करता रहा जब तक उसका विकास एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म के रूप में न हो गया जो श्रपने प्रतिपक्षी मत के साथ समान शिवत श्रीर सामर्थ्य से उसके समानान्तर चल सके। श्रीर इसी रूप में श्राज वह चीन के इतिहास में जीवित है।"

जब तंत्रयान-बौद्ध-धर्म ने ऐसी रहस्यवादी कियायें प्रचलित की जिनकी महत्ता व उपयोगिता सन्देहपूर्ण थी तब ताम्रोवाद भी उसी मार्ग पर आगं बढ़ा। श्री लाग्री त्यू और श्री चुआंग त्यू की पुस्तकों का उपयोग ऐन्द्रजालिक या जादू-टोनेवाले सम्प्रदायों में आधिकारिक शास्त्र के रूप में होने लगा। ताम्रोवाद के इस ऐन्द्रजालिक रूप ने ही उसे जनिप्रय बनाया। कहा जाता है कि इस मत में दार्शनिक के उस पत्थर का रहस्य खिपा है जो अमरता प्रदान करता है। ताम्रोवाद का यह रूप सभी प्रकार के वशीकरण, मोहन, मायाभिचार, जादू-टोना और प्रत-वाधा आदि की कियाओं के अनुष्ठान से भरा है। अन्धविक्वास से इस प्रकार आवृत्त सम्प्रदाय को बुद्धिवादी चीन स्वीकार न कर सका।

<sup>&#</sup>x27; Wilhelm : Chinese Civilization (1929), দুড্ড

पर ताम्रोबाद की प्रधान दुवेलता उसके ब्यावहारिक पक्ष में थी। इसका व्यावहारिक ग्रर्थ घीरे-घोरे संसार के किया-कलायों के प्रति एक ग्रालस्यपूर्ण उपेक्षा हो गया। लोगों का सुधार करने, उन्हें शिक्षा देने का कोई प्रयत्न इसने नहीं किया। श्री मेन्शियस ताश्रीवाद की सामाजिक क्षेत्र में धाराजकता उत्पन्न वार्तवाला मानते थे और उसे हेय दिष्ट से देखते थे क्योंकि ताग्रीवाद में प्रकृति में किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया ग्रीर शासन व सरकार को उसमें अनावश्यक बताया गया है। तास्रोवाद में यह सिद्ध करने की प्रवृत्ति है कि मन्ष्य अपनी प्राकृतिक स्थिति में स्वार्थपरता रो मक्त है और यह कि बुद्धि श्रीर इच्छा उसकी 'प्रकृति' के ग्रंग नहीं। मनुष्य यदि स्वार्थी ग्रीर स्वामित्व की भावना से पूर्ण है तो इसके कारण कुछ ग्रीर हैं। पहला कारण तो है प्रकृति में पदार्थी का दीपन व उत्तेजन। "रंगों की श्रविकता शांखों को अत्या बना देती हैं; शोर की श्रविकता कानी की बरबाद भर देतो है; व्यञ्जन की प्रधिकता स्वाद को मुखित कर देती है; " और प्रपनी मानसिक शान्ति सुरक्षित रखने का यही एक उपाय है कि प्रलोभनकारी पदार्थों से मनुष्य व्यामुह न हो। गङ्बडी का दूसरा कारण है सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप--"जितने ही ग्रधिक नियंत्रण व निषेध बढेंगे उतना ही अधिक लोग गत-विभव होते जायेंगे। जितने ही अधिक बास्त्रार्थ बढ़ेंगे उतना ही अधिक राज्य में क्षांभ और अन्यवस्था फैनेगी। जितने ही ग्रधिक विधान ग्रीर शादेश प्रचलित होंगे उतने ही अधिक चोर और डाकू बढ़ेंगे।" श्री चुग्रांग त्सु हफें प्रकृति की गोद में बापस जाने को सलाह देते हैं। "जब सन्तपन छोड़ा विया जायगा और विद्वान् वहिष्कृत हो जायँगे तब चोरी लूट बन्द हो जायगी; जब कुलटायें निकाल बाहर की जायगी भ्रीर हीरे जवाहरात

नष्ट कर दिये जायँगे तब चोरी और प्रनाचार नहीं होगा।" १ कन्पयशियसवादी तो मन्ष्य में तर्क श्रीर विवेक पर बहुत श्रधिक जोर देते हैं, पर ताम्रोवादी उससे घणा करते हैं। ताम्रोवादी हमें धरती के नजदीक रहने का उपदेश देते हैं भीर प्रकृति की माया या जाद का मर्म समभने--उसका रस लेने-की सलाह देते हैं, ग्रीर वर्तमान पीढ़ी के बहत से 'सभ्य' लोग, जो सेल्यलॉयड स्त्रीर कंकरीट के बीच रहते हैं वे ताओवाद की इस पाद्यग्गीनता की स्रोर बहुत याकर्षित होते हैं। श्री कन्पय् शियस के सिद्धान्त हैं भ्तानुकम्पा, पवित्रता या सदाचार, चालीनता और चील, ज्ञान श्रीर निष्ठा; तास्रीवाद में इसके विष्द्ध हृदय, प्रकृति, सहज-प्रेरणा, अकर्मण्यता और मुर्छा को माना गया है जो बौद्ध धर्म के चिन्तन और श्रायास के बादशों से विलकुल भिन्न हैं। भारत के बौद्ध शासक सम्राट् ग्रशोक (तीसरी शताब्दी ई० पू०) ने पत्थरों भीर स्तूपों पर वे आदेश खुदवाये जिनमें मनुष्य को निरन्तर श्राध्यात्मिक आयास के लिए प्रेरित किया गया है, न कि ताओवाद की तरह ग्राध्यात्मिक प्रमाद या शिथिलता के लिए। उन्होंने कहा था-'थापका समस्त थ्रानन्द उद्यम में हो। छोटे-बड़े सभी उद्यम करें।" बीद्ध श्रादर्श श्रतन्द्र उद्यम का श्रादर्श है। एक बार जब भगवान् बुद्ध एक सम्पन्न ब्राह्मण के पास भिक्षा के लिए गये तो ब्राह्मण ने कहा-"मैं खेत जीतकर, धान्य उत्पन्नकर भाजन करता हूँ। इसके विश्व श्राप बिना जोते-बोये ही भोजन करना चाहते हैं।" इस फिड़की का उत्तर भगवान् बुद्ध ने यह कहकर विया कि वे श्रात्मा के संस्कार का इससे भी श्रीधक महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त हैं। 'अद्भा बीज है,

প্তি Liang Chi-chao ক্ল Chinese Political Thought, E. T. (1930) ইলিই বৃত্ত ৩ন।

तपस्या जल-वृष्टि है, बुद्धि जुया और हल है, विनम्रता हल का दण्ड है, मिस्तिष्क ग्रन्थि है और विवेकशीलता हल का फल और अंकुश है। श्रम भेरा वृष्म है जो विना मुड़े हुए मुफे उस स्थान को ले जा रहा है जहाँ पहुँच जाने पर मनुष्य को कोई बलेश नहीं रहता—इस प्रकार यह हल जोता जाता है, ग्रमरता इसका फल है।"

तास्रोवाद ने परम्परा की महत्ता को सस्वीकार कर दिया। श्री लाम्रोत्सु पित्-गिक्त के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे, क्योंकि ताम्रोबाद में सभी पूर्वज समान हैं। तास्रोवाद की भूल यह है कि वह व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को स्वाभाविक नहीं मानता। और इसके अतिरिक्त उसने एक प्रकार के भाग्यवाद या दैवायत्तवाद को प्रोत्साहन दिया। सांसारिक मामलों में तायोवादी प्रकृति के सार्वभीम विधानों को स्वीकार करते हैं। प्रकृति के निर्माण या विनाश करने के प्रधिकार पर शंका या श्रापत्ति नहीं की जा सकती। यदि हम प्रकृति की गति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें तो हमें अपनी विवसता का भान होगा। श्रात्मा की शान्ति के लिए यह आवंश्यक है कि हम प्रकृति के नियमों को सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके अनुकृत रहें और केवल विनत-दैवाधीनता या श्रनिच्छित-स्वीकृति मात्र का भाव न रखें। जब श्री चुग्रांग त्सु की पत्नी मर गई तब ताकिक हयी त्सू उनके घर विवाद में समवेदना प्रगट करते शाये। पर प्राइचर्य के साथ उन्होंने देखा कि उनकी जांधों पर एक उलटा हुआ सूरापात्र रखा हुआ है, वे ढोल की तरह उसे बजा रहे हैं श्रीर गीत गा रहे हैं। श्री ह्यी त्यू ने कहा — "ग्राखिर कुछ भी हो; ग्रापकी पत्नी श्रापके साथ रहीं, ग्रापके बच्चों को पाला-पोसा ग्रीर आपके साथ ही वह बुद्ही हो गई। आप उनके मरने पर शोक न प्रगट करें यही काफ़ी बुरी बात हैं; लेकिन अपने मित्रों से इस प्रकार ढोल

पीटते श्रीर गीत गाते हुए मिलना—यह तो सचमुच बहुत श्रागे बढ़ जाना है।" "श्राप मुफे गलत समफ रहे हैं।"—श्री बुग्रांग त्सू ने कहा, "जब मेरी पत्नी मरी तब मैं बहुत हु:खी-निराश हो गया, जैसा कि कोई दूसरा व्यक्ति हो जाता। लेकिन शीघ्र ही जो कुछ हो गया था उस पर मैंने चिन्तन किया श्रीर श्रपने श्रापको समफाया कि श्राखिर मृत्यु के रूप में हमारे ऊपर कोई नया दुर्भाग्य तो नहीं टूटता। " श्राप कोई यक जाता है श्रीर जाकर श्राराम से लेट रहता है तो हम तारस्वर से चिल्लाते-रोते उसका पीछा तो नहीं करते। मेरी पत्नी, जिसे मैंने खो विया है, उस महान् श्रन्तर श्रावास में थोड़ी देर के लिए शयन करने को लेट गई। श्रव रो चिल्लाकर उसकी शन्ति को भंग करना तो यही सिद्ध करेगा कि मुफे प्रकृति के सार्वभीम परम विधान का कुछ भी बोध नहीं हैं।"

शी लाओ त्सू की दृष्टि में सामाजिक बुराइयां केवल सामाजिक दुराचार ही नहीं हैं, वे ग्रात्मिक पाप भी हैं। उनसे मुक्ति पाने का मार्ग हैं तार्किकता के स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक बनना, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ताओवाद में मानव-विधानों को श्रधो-मानव-विधानों—भौतिक श्रीर प्राणि-शास्त्रीय या शरीरिक विधानों —के श्रनुक्प बनाने की कोशिश की गई है।

ताओवाद का विकास विभिन्न रूपों में हुआ। श्री मेन्शियस ने कई एक विकास-मार्गों की चर्चा की है। श्री यांग चू श्रीर श्री मो-चाई पूर्ण व्यक्तिवादी बन गये श्रीर उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि

<sup>&#</sup>x27; Chuang Tzu, XVIII. Waley का E.T. 'The Way and Its Power', पृष्ठ ५३, ५४ भी देखिए।

प्रत्येक व्यक्ति अगने लिए है। "भले ही एक अकेला बाल उखाड़ देने से वह संसार का भला करपाये, पर उसे वह नहीं उखाड़ना चाहिए।" कुछ लोगों ने तपश्चर्या को स्वीकार कर लिया श्रीर वे पारिवारिक भीर नागरिक कर्तव्यों से अलग हो गये। श्री सुसिंग ने श्रराजकताबाद का विश्लेषण किया. समर्थन किया और वे सरकार की प्रावश्यकता स्वीकार नहीं करते। विधानवादी भी, जिन्हें जीवन में वैधानिक हस्तक्षेप पर विश्वास है, ताम्रोबाद का सहारा लेते हैं भीर भ्रपने मत--कि संसार जड प्रगतिशील है--की पृष्टि करते हैं। श्री लाग्रो त्स् सामाजिक श्रौर राजनीतिक जीवन को एक मिथ्या विकास मानते हैं और वे मानव-जाति को इस परिवर्तनशीलता के संसार से ग्राध्यारिमक वास्तविकता के संसार में ले जाने की कोशिश करते हैं। श्री लाग्नी त्सु के सिद्धान्त को यह परलोक-भावना श्री कन्पृपुशियस की उस परम्परा के विरुद्ध है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन का परिष्कार करती है श्रीर उसे युग की बदलती हुई प्रपेक्षाश्रों के श्रनुकुल बनाती है। निर्जीवता या जड़ता साध-पवित्रता नहीं है। यदि हम उन मानसिक परिस्थितियों श्रीर पार्थिव स्वरूपों की चिन्ता नहीं करते जिनमें श्राध्यादिमक उद्देश्य को अपनी अभिन्यनित मिलती है तो हम अपनी विवशता में और गहरे गिर जायँगे श्रीर यह घोषित करेंगे कि जीवन के यथार्थ तत्त्वों श्रीर शोधता से परिवर्तित होनेवाले वातावरणकी चोटों को सहने-स्लभाने में हम ग्रसमर्थ हैं। ताग्रोवादी ग्राध्यात्म उपनिषदों की विचार-धारा के निकट है श्रीर तास्रोवाद का अनुशासन यौगिक प्रक्रिया से मिलता जुलता है। यदि कन्प्यशियस की आचार-नीति हमें मिलकर श्रविरोध सुन्यवस्थित जीवन विताना सिखाती है तो ताम्रोवादी सर्वातिकायी रहस्यवाद हमें समाज से बाहर निकल ग्राना ग्रीर ताग्री की धनुभूति

सिखाता है। हमें एक ऐसी विचार-पद्धति और एक ऐसे विश्वास की आवश्यकता है जिसमें इन दोनों धर्मों के स्वस्थ तत्त्वों का समन्वय हो।

# गीतम बद्ध और उनके उपदेश

## गोतमं बुद्ध '

गौतम बुद्ध (५६३ — ४८३ ई० पूर्व) इतिहास के उन सर्वाधिक जागरूक, धोजस्वी और प्रसन्न व्यक्तित्वों में से हैं जिनके सम्बन्ध में हमें इतिहास कुछ बताता है। जनके जीवन का रूक्ष कठोर तापस-सौन्दर्य, उनके चरित्र की उदारता और मृदुता, उनके उपदेशों की तात्विक सत्यता और अविश्वास तथा अन्धविश्वास, असंयम और तपोपीडन के बीच का जो मध्यम-मार्ग उन्होंने सिखाया वह सब आम्वीनक युग के मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है।

उनका जन्म सं० ५६३ ई० पूर्व गोतम परिवार में हुग्रा था। उनका व्यक्तिगत नाम सिद्धार्थ या ग्रीर वह शाक्य राजवंश के उत्तराधिकारी थे। कहा जाता है कि भावी बुद्ध रानी महामाथा के गर्भ में एक स्वप्न में प्रविष्ट हुए, उस स्वप्न में संरक्षक देवदूत रानी की सेवा कर रहेथे। जब रानी ने ग्रपना स्वप्न राजा को सुनाया ती राजा ने प्रस्थात बाह्मणों से प्रामर्श किया श्रीर स्वप्न का फल पूछा। "चिन्ता नकीजिए महाराज", बाह्मणों ने कहा, "ग्राप को एक पुत्र होगां।

<sup>ं</sup> देखिये लेखक की रचना 'Gautama the Buddha', Hind Kitabs 1946.

ष्मीर यदि उसने गृहस्य जीवन स्वीकार किया तो, वह सार्वभीम सम्राट् होगा, किन्तु यदि उसने गृहस्य जीवन छोड़ दिया और संसार से विरक्त हो गया तो वह बुद्ध हो जायगा श्रीर इस संसार के पाप श्रीर श्रवांन को उच्छिन्न कर देगा।"

सिद्धार्थ का लालन-पालन किपलबस्तु में हुआ, समयान्यार उनका विवाह हो गया और उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहल था सीर जी बाद में उनका जिल्म हो गया। सिद्धार्थ अपने यम की श्रशान्ति से विवलित थे और सांसारिक पदार्थी और सुखों के अनिश्चय श्रीर उनकी अनित्यता का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पडा। मनुष्य का सुख वैसे ही अस्थायी ग्रीर चंचल है जैसे छाया। उन्होंने जीवन को प्रत्यक्ष करने और इन सब ब्रुयों के सत्य को जानने का आग्रहपूर्ण निश्चय किया। सत्य की खोज में उन्होंने ग्रपना घर छोड दिया और बर्षों के संघर्ष के बाद-जिस संवर्ष में उन्होंने मत्य-प्राप्ति की विविध पद्धतियों की परीक्षा की - वे वोषि वृक्ष के नांचे इस दढ संकल्प के साथ बैठ गये कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति न ही जायेगी वे उस आसन से न उठेंगे। "मेरा शरीर सुख जाय, मेरी त्वचा, श्रस्थियां श्रीर मांस नष्ट हो जायँ, मैं इस श्रासन से तब तक न हिन्दा जब तक मुन्ने कान-ज्याति की प्राप्ति न हो जायगी।" उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई घीर उन्होंने बहुसंख्यक जन-समृहों को ज्ञानीपदेश दिया। उन्होंने सत्यान्वेषियों की एक विहार-परम्परा प्रतिष्ठित की और

<sup>े</sup> इहासने सुष्यतु में शरीरम् त्वास्थिमासम् प्रनयम् चयातु अप्राप्य योघिम् बहुकरन दुलंभम् नैवासनात् कायम् एतत् चलिष्यति ॥——सनितविस्ताय।

मनेक शिष्य प्राकिष्त कर लिए। श्रपना सम्प्रदाय स्थापित करने के शीन्न ही बाद उन्होंने छोटे-छोटे गुटों में श्रपने मनुयायियों को धर्म-प्रचारार्थ दूर-दूर भेजा। उनका भ्रादेश था, "श्रामे बढ़ो, बन्धुभों, इस धर्मोद्देश के साथ जो बहुतों के हित के लिए—बहुजनिहताय—है, बहुतों के सुख के लिए—बहुजन सुखाय—है, संसार पर दयावृष्टि के लिए श्रीर देवों तथा मानबों के लाभ श्रीर कल्याण श्रीर सुख के लिए श्रामे बढ़ो। एक-एक श्रकेले मत जाश्रो, जोड़ों में जाश्रो। उस सत्य की शिक्षा दो जिसका मूल मनोज्ञ है, जिसका विकास कमनीय है श्रीर जिसकी सिद्धि मनोहर है। श्रपने शब्दों में श्रीर अपनी भावना में सम्पूर्ण पूर्णता श्रीर पवित्रता के साथ महत्तर जीवन की उद्धांषणा करो। ऐसे जीव है जिनको श्रांखों में बूल छाई है जो सत्य न जान पाने के कारण नष्ट हो रहे हैं।" वह द० वर्ष को श्रवस्था में दिखंगत हुए।

बुद्ध अपने आप को एक धर्मापदेशक मानते थे। अपने प्रबोध या ज्ञानलाम को वह सार्वभौम-विधान का एक उदाहरण मानते थे जिसकी पुष्टि व्यक्तिगत अनुभव में होती हैं। अन्तर्ज्ञान का आधार है जीवन की पवित्रता। आदिमक मुक्ति का मार्ग है नैतिक अनुजासन। लोग उनके सम्बन्ध में कहने लगे: "यह ज्ञान ज्ञानते हैं, दर्शन देखते हैं, वह विश्व-चक्षु हैं, वह मूर्तज्ञान हैं" वह मूर्त सत्य हैं "बही हमें उपदेश देत ह, वही आयृत सत्य को अनावृत करते हैं, वही कल्याण की वर्षा करते हैं और हमें अमरत्य देते हैं, वह धर्म देवह में स्वा अविरोध का उपदेश देते हैं और परिवर्तन के

<sup>ै</sup> वीर्घनिकाय, १४, २२। महावग्ग, १, १२ भी देखें।

र संयुक्तनिकाय, १४, ६४।

प्रवाह से बचकर सत्ता की शान्ति ग्रीर ग्रानित-स्थिति तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को पालि-संहिता में संग्रहीत किया गया। उनके धर्म प्रवार का दिविध उद्देश उनके भ्रनेक बचनों से स्पष्ट होता है। "मैं केवल एक ही बात की शिक्षा देता हूँ, दु:ख और दु:ख से मुक्ति, ग्रसत्—मुराई से दूर हटना ग्रीर सत—भलाई को ग्रहण करना, ग्रन्तह दय को शुद्ध करना।" उनका उद्देश ग्रीर उपदेश या भ्रपने शिष्यों को परम शान्ति ग्रीर निर्वाण की ग्रनुभूति सिद्ध कराना, इस सिद्ध का साधन था नैतिक जोवन का ग्रम्यास जिसका प्रारम्भ सत् विचारों से होता है ग्रीर जिसकी परिणति या पूर्ति सर्वितिशायी ग्रथवा परम ग्रानन्द भीर मुक्ति में होती है।

#### उनके उपदेश

उपनिषदों का यादर्शवाद उस समय देश के वायुमण्डल में था; परम-सत्ता, श्रवणंनीय परम-गुद्ध ग्रह्म-प्रात्मा जिसके वर्णन में शब्द असफल रहते हैं, व्यक्ति उस परम-सत्ता की एक श्रिम्वयियत, नैतिक यनुशासन इस रहस्यवादी अनुभृति का एक साधन, कर्म और संसार यादि-श्रादि से सम्बन्धित उपनिषदों के सिद्धान्त वातावरण में छाये थे और बुद्ध ने इन्हीं का उपयोग एक भिन्न प्रकार से किया। उनका वृष्टिकोण निविकल्प बुद्धिवादी वृष्टिकोण था। हमें तथ्यों को प्रत्यक्ष करके अपने सिद्धान्त बनाने चाहिए। श्रात्मा तक उठने के लिए बुद्धि की अस्वीकृति या उपेक्षा आवश्यक नहीं है। तक या बुद्धि को अस्वीकार या उपेक्षित करने की शालयंगीन प्रवृत्ति बुट की भावना से बहुत दूर— उसके लिए विद्यान है। उनक कोई शालयंग्य रहन्य नहीं थे। अपने शिष्यों से वह सुनकर बात करते थे, उनसे कुछ भी खिपाते न थे। वुद्ध की छ्ट्यात्व-पद्धित में जानोदम और बोद्धिक प्रक्रिया का संग्रन्थन किया गया है। बोदि वा जानोदय में तंतार का नियमत करने थाने कार्य-कारण-विचान के सम्भ नेने से सहायता मिलती है। बुद्ध एक ऐमा वृष्टिकोष अपनाते हैं जो जिन्तन-मृतक होने की अपेक्षा वंज्ञानिक अविक हैं और शन्तिम या परभ-स्त्यों के सम्बन्ध में ने कोई दृढ़ सिद्धान्त नहीं निश्चित करते। उनकी आध्यात्मिक प्रतिशाम श्राध्यात्मिक चिन्तनार्थे आ परिकल्पनार नहीं हैं; निश्चित करते। उनकी आध्यात्मिक प्रतिशाम संगोबिज्ञान की अवधारणाओं पर आधारित हैं। उनके जार सत्य नेतना के अव्यवहित- उनक्यास या प्रत्यक्ष प्राप्य-तत्यों पर आधारित हैं।

सगरत परिभित पदाश्रों की श्रीनत्यता हमारे श्रमुभव का विषय है।
जो कुछ भी श्रीनत्य है उसमें कीई वास्तिविकता या श्रात्म-तत्व नही है।
निएन्तर परिवर्तित होने वाले इस जमत या संसार में कुछ भी नित्य नहीं है।
यश्री यह स्वयं श्रमादि श्रीर श्रमन्त है फिर भी इससे छुठकारा
पाया जा सकता है। यह श्रीनत्यता चभी कोशा के लिए प्रेरक श्रीत
है। यदि हमारा जीवन श्रशान्त न होकर वान्त होता तो धर्म का कोई
विचार ही न श्राता। "यदि नीन ची जों का श्रीस्तर्य न होता तो संसार
में बुद्ध का श्राविभीव न होता श्रीर न उनके सिद्धान्त श्रीर विधान
प्रकाश में श्राति।" 'वे लोन बीज नमा है ?" "जन्म, वृद्धानस्या श्रीर
मृत्यू।" श्रपनी तात्भाविक श्रमुण्ति से परे गये विना श्रीर एक ग्रावितस्व ईश्यर का सिद्धान्त श्रीवत किये विना भी मनुष्य यह स्वीकार कर
सकता है कि एक निरन्तन सत्ता है जो हमसे भिन्न है श्रीर जो

Cp Analects. VII 23.

सदाचार और धर्म की प्रेरणा देती है और जो उपनिषदों के प्रहा का ही दूसरा नाम है। श्री लाघोत्सु की भांति बुद्ध ने भी वाहा-जीवन या दन्त जीवन और अन्तर्जीवन का विभेद गौर विरोध बताया है। जब हथ व्हय-जीवन के भीतर प्रवेश करते हैं और अन्तर्जीवन की गहराह्यों को छ पाते हैं तब उस महान् सत्ता के साब हमारी एकना स्वापित होती है। इस विश्व-सत्ता की चेतना या अनुभृति से हमारी प्रकृति का रूपान्तर हो जाता है। यह रूपान्तर एक नवीन जीवन है, एक नवीन व्यक्ति का निर्माण है। धर्म की वास्तविकता न तो प्रह्म-विद्या का कोई दह सिद्धान्त है और न ग्रध्यात्म-विद्या की कोई परिकरपना। यह तो चतना के तात्कालिक या प्रत्यक्ष-ताध्विक विद्यान्त कृप में सीचा गया है। "जो चिरलान नहीं है वह इस योग्य नहीं कि उस पर सन्तोष की दिष्ट डाली जाय।" हमारा लक्ष्य वह होना चाहिए जो स्थिर है, नित्य है, जिसमें भ्रात्म-तत्व है--वह ग्रपरिमेय निवाग जो सभी प्रकार के विकारों से मुबत है। यदि वृद्ध व्यक्ति के आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते तो इसका कारण यह है कि उन्हें इस बात का भय है फि हम अपनी वर्तमान स्थिति योर सता में हा अपने को सत्य तत्व मानवार एक मिथ्या-सुरक्षा का भावना में श्रसावधान हो जायंगे। हमारे सभी विचार, इच्छायें, प्रवृत्तियां, इन्द्रियां भोर उनके विषय--सभी परिवर्तनंशील श्रनित्य हैं। हम अगर्छ बचना ही चाहिए। जो सत्य है वह चिरन्तन है, नित्य है; और यह सब अनित्य है। यह सब आत्म-त्रव-सूच्य 🔭 प्रवास्तिक हैं : वज्र की वैतिक प्रयुत्ति उन्हें यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित 🐃 । 🗯 गाः । 🐪 है कि व्यक्तियों का कोई परम ग्रात्म-निर्धारित प्रस्तित्व नहीं है। यदि उनमें वास्तविकता हो तो फिर उनका कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। यदि नैतिक उपदेशों को प्रमावपूर्ण

होना है तो व्यक्ति को परिवर्तन-क्षम होना चाहिए। नित्य-तत्व, सत्य-श्रात्म की प्राप्ति के लिए हमें अपनी संकल्प-शक्ति का प्रयोग करना होगा। हमारे मस्तिष्क में विवेच-बृद्धि होनी चाहिए और हमारा संकल्प श्रविधान्त रहना चाहिए। यदि हमारा संसार असन्तोष-जनक है तो इसलिए कि वह क्षणभंगर है शीर श्रजानी है। संसार का क्लेश नष्ट किया जा सकता है। हम दृ:सी हैं अपनी मुह इच्छाओं के कारण; यि हम उनसे मक्ति पा जायें और अपना नव-निर्माण कर लें तो हम प्रसन्न हो जायंगे। सुखी जीवन प्रचानक प्रनायास मिलने वाली चीज नहीं है; बहिक ऐसी चीज है जिसका सर्व विवाशी, सत्-शब्दी और सत्-कर्मी-द्वारा निर्माण किया जाता है। हम अपनी प्रकृति का नव-निर्माण अभ्यास और संस्कार हारा कर सकते हैं, अपने हृदयको पवित्र बनाकर श्रीर नैतिक विधान का श्रनुगमन करके। मनुष्य की वास्तविक प्रकृति विचार या भाव उतना नहीं है जितना कि संकल्प; और यदि हम संसार के दु:ल से बचना चाहते हैं तो हमें इस संकल्प से ही काम लेना होगा। बद्ध अपने अनयायियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने भीतर "पुरुषों के योग्य शक्ति, स्रोज सीर उद्यम" 9 उत्पन्न करें। संकल्प-शक्ति के प्रयोग का अर्थ है एकाग्रता या ध्यान का केन्द्रीकरण। केवल सत्कांक्षायें, भूत-दयावादी याजायें ही पर्याप्त गृहीं हैं। मनुष्य के शुद्ध विचारों भीर वास्तविक मनोविकारों के बीच की खाई केवल मस्तिष्क श्रीर हृदय की शुद्धि या पवित्रता से ही पाटी जा सकती है। बुद्ध आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहन देते हैं और धात्म-संयम की शिक्षा। ईक्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण की चिनय-मावना तो बाद में दिखाई देती है

¹ पुरिसत्त्रमण, पुरिसचिरियेण, परावकमेण-मिल्सम विकास।

ऐतिहासिक बुद्ध के उपदेशों में वह हमें नहीं मिलती। उनकी दृष्ट में तो, "आत्मा ही खात्मा का अधिपति है। दूसरा और कीन अधिपति हो सकता है?" अपने जीवन के अन्तिम क्षण में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को "आत्म-शरण" होने का उपदेश दिया।

यद्यपि बृद्ध ने यह सिद्ध किया है कि प्रज्ञान ही संसार-शृंखला की प्रधान कड़ी है पर इससे मुक्ति चार सत्यों के सैद्धान्तिक-ज्ञान से नहीं मिल सकती, बल्कि केवल उन पर आचरण करने से ही मिल सकती है। ग्रज्ञान का पराभव या नाश संकल्प शक्ति के गहन ग्रम्यास का अनुगामी है। बुद्ध का सिद्धान्त एक जीवन-मार्ग है। जो भी इस मार्ग पर चलता है ग्रीर लक्ष्य तक पहुँच जाता है वही बुद्ध है, तथागत है। हमारे लिए ग्रावश्यकता केवल इस बात की है कि हम निर्वाण की प्राप्ति में दत्तचित हो जाया। चिन्तन की कठिनाइया तब तक हल नहीं होंगी जब तक हम परम-ज्ञान की प्राप्ति न कर लेंगे। श्रीर जो कं।ई भी बीच में हो उनको हल करने का प्रयत्न करेगा वह तात्विक एकाग्रता के मार्ग से अलग पड़ जायेगा। बहुत से शिष्यों ने इस बात की शिकायत की कि उन्हें उनके इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला कि यह संसार साद्यन्त है या अनाद्यन्त, नित्य है या प्रनित्य ग्रीर मृत्य के बाद साध का ग्रस्तित्व रहता है या नहीं। बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने शिष्यों से इस रहस्य का उद्घाटन नहीं किया 'क्योंकि यह मीहनाश या ज्ञान-प्राप्ति में सहायक नहीं है, न चेतना के विधि-तत्व से उसका कोई सम्बन्ध है, न वह हमारी इच्छायों की निवृत्ति, विकारों के नाश, उपशम, शान्ति, उच्च-मावना और परम जान में और न निर्वाण में ही सहायक हैं।"?

१ मिक्सिमिनिकाय, सूत्र ६३।

भगवान मृत अपने आप को उस रोग के चिकित्सक मानते थे जिससे मालब उक्ति ग्रस्त है। जो कोई बुद्ध के उपदेशों पर व्यवदार करने से तब तक इल्लार करता है जब तक यह आध्यात्मिक समस्यावें भूलफ त जायं उसकी वृद्धका एक ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जो विधावत तीर ने घायल हो चुका है पर तब तक चिकित्सक की सहायता खेने को तैयार नहीं जब तक उसे इस बात का पता चल न जाय कि ससे तीर मारने वाला व्यक्ति हल्के या गहरे रंग का था और वाह्यण था या क्षत्री। इन प्रक्षों के जो भी उत्तर नह दें एकते हैं वे केवल उनके विचार या व्यक्तिण होंगे न कि निश्चित मत और उनसे मोहनाच या जान-प्राण्य में सहायता नहीं मिसती। बुढ़ अपने प्रनुयायियों की किम्बद्दितियों, परम्पराधों या स्वयं धपनी ही श्राधिकारिक वाणी से आल्यारिमक सरंब स्वीकार करने की अनुमति नहीं वेते थे। श्री कन्पप्रियम की भाँति युद्ध भी भविष्य की कल्पनाओं में नहीं पड़ते थे। किल्पुय्शियस की भाँति वह सच्वरियता के निर्माण पर जोर देते हैं जिसका फल होता है यस कार्य। ये मध्यम-भागे के सिद्धान्त की मीपणा करते हैं। व चाहते हैं कि हम अपने लिए यात्मासित और यात्म-पीडन के श्रतिवादों के बीच से जपना मार्ग बनायें। उन्होंने किसी तापस-विवास या यस्याभाविक सीति-शास्त्र की निर्वारणा नहीं की। उपवेला में उन्होंने कठाए तपस्या की भी और उस समस्त अरीर अवना की उन्होंने शसन्तोपजनक वाया था। शात्म-पीड़न से ज्ञान-प्राप्ति नहीं होता। उन्होंने चिन्तन की स्वाभाविक पद्धति स्वीकार की। श्रपके धिप्यों को श्रपना अन्तिम उपवेश देते हुए उन्होंने चिन्तन की महसा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analects XI. II.

पर जोर दिया था: "ऋज् या सत्य-ग्राचरण-समन्वित चिन्तन का फल महाग है। चिन्तन से अन्मोदित ज्ञान का लाग महान् है। जिस मस्तिष्क में ऐसा ज्ञान होता है वह समस्त प्रमादों से, इन्द्रियों की कांक्षाओं से. जीवन के प्यार से, मीह-जालों से और ग्रज्ञान से मुक्ति पा जाता है।" बुद्ध के समय में सभी विचारक यह स्वीकार करते थे कि जो आहिनक. जीवन बिताना चाहते हों उन्हें सांसारिक बन्धनों से मृवित पानी चाहिए। किन्तु बौद्ध महन्तों को बौद्धिक कार्यों ग्रीर सामाजिक सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग करना होता था। भगवान बुद्ध ने अध्यास्प-शास्त्र श्रीर यज्ञादिक से बिलकुल मुक्त अपना मार्ग गनाया श्रीर यह उपदेश विया कि वार्मिक जीवन का अर्थ है अन्ट-सुखी नैतिकता का पालन। उनके अनुयायी को अपना जीवन एक नैतिक-विधान के अनुकुल बनाना पड़ता है। यद्यपि वे देव-पूजा का निर्धेष नहीं करते पर उसकी आंर से वे उदासीन और निरपेक्ष अवस्य हैं। उनका यह दिष्टकोण श्री कल्प्य्शियस के दिष्टकोण से मिलता ज्वता है। श्री कन्पयुवियस भी एक नैतिक-विश्वान का पाजन करने का आदेश देते हैं। यदि उसके साथ-साथ आप देव-पूजा भी करते हैं तो इससे कल्प्यू जियस एवट नहीं होते। बृद्ध ने संस्कार और पौरोहित्य-विधानों को उपेक्षा की थी। उनका उपयोग उसी हद तक है जिए हद तक ने मनुष्य के मन में श्रच्छी शादतों का श्रभ्यास डालते हैं। उनके उपदेश तारिवक छप में व्यावहारिक हैं। "जैसे महान् सागर का स्वाद केवल एक है--खारा; उसी प्रकार सिद्धान्त ग्रीर श्रनुशासन का स्वाद या फल केवल एक है--मुक्ति या निर्वाण।" दु:सों से बचने के लिए

<sup>ै</sup> चुलवग्ग, ६, १, ४।

हमें पिवत्र जीवन बिताना चाहिए। अध्याग-मार्ग ही आनन्द का भागं है। बुद्ध ने मैत्री का आदेश दिया है "सत्-कार्य के सभी अवसर प्रेम के सोलहर्वे ग्रंश के त्रराबर भी नहीं हैं, प्रेम हृदय को मुक्त कर देता है। हृदय को मुक्त देने वाले प्रेम में वे सब सत्-कार्य समाये रहते हैं; प्रेम प्रकाशमान है, वह ज्योति ग्रीर दीष्ति देना है।" " असे एक मां अपने जीवन का खतरा उठाकर भी ग्रामने इकलीते बच्चे की रक्षा करती है, इसी प्रकार का प्रेम प्रत्येक ज्यक्ति की प्राणिमात्र के प्रति उत्पन्न करना चाहिए।"

बुद्ध ने पितृ-भिवत पर उतना ही जोर दिया है जितना कन्प्यूशियस ने। उनका कहना है कि दो सत्तायें ऐसी होती है—िपता और माता—िजनसे कभी भी पूर्ण रूप से उऋण नहीं हुआ जा सकता। "यदि कांई व्यक्ति अपने माता-पिता को १०० वर्षी तक अपने कन्धे पर बिठा कर धुमा सके या संसार की सारी सम्पत्ति और सारा राज्य उन्हें दे सके तो भी वह अपना ऋण अदा नहीं कर सकेगा।" महावग्ग में हमें एक ऐसे स्थितर का वर्णन मिलता है जिसने संघ की सारी सम्पत्ति अपने माता-पिता को दे दी; लेकिन इसके लिए उसे कोई दोप नहीं लगाया गया है। सिगालोबाद सूत्त में बताया गया है कि भिक्षा गांगो हुए एक दिन प्रात: काल भगवान बुद्ध मृहस्थ सिगाल के सम्मुल आ उ स्थित हुए। सिगाल उत्त समय हाथ जोड़े चारों दिशाओं तथा अध्वं और अधो-दिशा को नमस्कार कर रहा था। उसका उद्देश इन छुद्धों दिशाओं से

भ इतिवन्त, ३, ७।

र सूत्तनिपात, १, =।

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup> यंगुत्तर निकाय, ४, २, ४।

<sup>¥</sup> VIII 22.

प बीग्वनिकाय, ३१।

आने वाले अनिष्टों को रोकना था। भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि अपनी रक्षा करने का सही रास्ता यह है कि अपने माता-पिता को वह पूर्व दिशा समफे, अपने गुरुशों को दक्षिण दिशा, अपनी पत्नी और वच्चों को पिक्चम दिशा, अपने मित्रों को उत्तर दिशा, अपने मृत्यों को अधो दिशा और महन्तों और बाह्मणों को उर्ध्व दिशा समफें। और तब बुद्ध ने (१) माता-पिता और पुत्र, (२) शिष्य और गुरु (३) पित और पत्नी (४) मित्र (५) स्वामी और मृत्य और (६) गृहस्थ और पुरोहित के सम्बन्धों की व्याख्या की। यह अन्योन्यान्त्रित सम्बन्ध कन्प्यूशियन नीति के पांच सम्बन्धों की याद दिलाते हैं जिनमें से तीन तो उनके और बुद्ध के विधान में उभयनिष्ठ हैं, माता-पिता और पुत्र, फित और पत्नी, और मित्र। चीनी लोगों से भिन्न एक भारतीय में राजनीतिक अभिरुचि के स्थान पर धार्मिक-वृत्ति अधिक होती हैं; इसीलिए बुद्ध गुरुशों और जनके शिष्यों और गृहस्थ तथा पुरोहित के सम्बन्धों पर अधिक जोर देते हैं तथा धासक और शासित के पारस्परिक कर्तव्यों को छोड़ देते हैं।

बुद्ध नियमों के प्रति मतान्ध या कट्टर नहीं थे। जीवन की अनन्त परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल वह उनका मेल बैठाने के लिए तैयार थे। उन्हें इस वात की चिन्ता थी कि सूक्ष्म वाह्य-नियमों और विधानों से मनुष्य की नैतिक स्वायत्तता पर आघात न पहुँचने पाये। बुद्ध ने इस बात की प्रयत्न-पूर्वक घोषणा की है कि वाह्य-अधिकारों द्वारा व्यक्ति-चेतना का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अपने अपर आने वाली बुराइयों या प्राप्त होने वाली भलाइयों में प्रत्येक मनुष्य, कर्म के विधान के अनुसार अपने ही बोये हुए बीजों—कर्मों के फाल पाता हं। कर्म-विधान के व्यवहार में हस्तक्षेप करने वाली कोई

स्वेच्छाचारिया या चपल देवी यांका नहीं है। हम जो कुछ रहे हैं वही, हम जो कुछ हैं उसका, निर्माण करता है। युद्ध यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के विष् कुछ रामालोगिर यह अविकिक अधिवयों का अध्व कर सकता सम्भव है जैरी हला में तैरता आदि; यह अधिवयों कुछ ऐसी विशिष्ट आव्यातिमक ताम्रश्चं का विकास करने से पान्त होती हैं जिसका उद्धव लम्बे अरसे तक प्रयोग न होते ने अप हो जाता है। बुद्ध ने इन अधिवयों को धर्म में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं विया। श्वी कत्म्यूशियस की भाँति वे भी इस सम्बन्ध में प्रत्यिक वाम्यवी वने रहे। समावि श्रीर मूळी की वे अधन्तेस्वया मानते थे।

श्री कल्यूशियस की भाँति युद्ध भी लोक प्रचणित देवतायाँ के अस्तित्व का अस्वोकार नहीं करते और म उनकी पूजा का निर्मय हो करते हैं। ये देवगण संसार के मुख्या और जासक वहीं है, विस्कि ये व्याच्यास्मिक सत्तायें हैं जिनके पृथक-पृथक क्षेत्र और पृथक-पृथक चित्रयाँ हैं। परम-सत्ता के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती है।

श्राने लक्ष्य तक पहुँचने पर हुमें वीधि—श्रम्तानीन, पूर्णता श्रीरपृष्टि की श्रुद्धता की श्राप्ति हो जातो है। संसार के स्वप्न से हुम जान पहुंच हैं। सम्यक् झान बौद्ध-साध्ना-पथ का सप्ताम अवस्थान है, उन पथ का अन्तिम लक्ष्य है सम्यक् धानन्य। निर्वाण का श्राप्यक अर्थ है एक अर्था का श्रमन —काम, हेण और मोह की श्रम्म का श्रमन । यह कोरी श्रूपता नहीं हैं, व्योंकि भगवान् बुद्ध ने समन का श्रयं बिनाश मा अनित्व मानने का विरोध किया है। निर्वधार्य में निर्वाण का तात्पर्य है अन्ति स

Cp Analects, VII. 20.

र संयुत्त निकाय, ३६, १६।

सम्यक वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह क्यिति हमारी सामान्य चेतना के स्तरों से अत्यन्त परे है। निर्वाण अनन्ना, प्रसुष्ट श्रीर प्रमर है। "फिर भी वह परमानन्द है, परम सुल है। जिसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है वह 'गम्भीर, धनवगाह्म, और अमेय है जैसे गहन सागर।' 'निर्वाण का परमानन्द इस वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है। यह वह सानन्दावस्था नहीं है जो किसी साने वाली दुनियाँ में प्राप्त होने को हो, बल्कि ग्रात्मा की पूर्ण-मुक्ति हैं जो यहीं इसी जीवन में प्राप्त होती है। यह जोई विधाम की जड़ स्थिति नहीं परिक एक सिकिय परम शान्ति है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब जीवन का सत्य अर्थ और उद्देश्य हम समक्त पाते हैं, तब दुष्कृत्यों की क्षति-पुर्ति, अन्याय के दमन, दु:खों की निवृत्ति श्रीर मानव-जाति के श्राध्या-स्मिक कल्याण में सहयोग करने की हमारी इच्छा होगी। स्वयं भगवान बद्ध का अपना जीवन ही एक असीम और अगाध शान्ति तथा विश्वान-कम्पा का उदाहरण है। गम्भीर ज्ञान और असीम प्रेम निर्वाण के लक्षण है। जहाँ एक ओर हीनयान में अहंत की कल्पना चिन्तन-स्वरूप में की गई है वहाँ दूसरी और महाधान के बोजि-सत्त्व की कल्पना वया सागर भगवान के रूप में की गई है जो सभी मनुष्यों की ज्ञान-प्राप्ति सम्भव बनाने के लिए अपने परम निर्वाण को स्थापित कर क्षेत्रे है। "यतः मेरी यह कामना है कि सभी सचेतन प्राणियों को निवान्त मुक्ति प्राप्त हो, प्रतः में अपने संगी जीवीं का त्याम नहीं करूँगा।"2 ऐतिहाशिक वृद्ध के व्यक्तित्व में अईत की शान्ति श्रीर विरिवित तथा नीनि सत्त है पेष भीर उनकी भगकाना का संयोग है। मैंनी श्रीर सत्य-

निष्ठापूर्ण अपने लम्बे जीवन में उन्होंने घनी और निर्धन, पुरुष और स्त्री, सामान्य जन और विद्वान, पापी और महात्मा सभी के प्रति प्रेम और पिवचता की शक्ति प्रदिश्ति की। पिटकों में बुद्ध की सर्वज्ञता और पिवचता का वर्णन किया गया है और उन्हें अनेक बार देवताओं का अनुशासन करने और उनका सम्मान पाते दिखाया गया है।

## महायान बौद्ध-धर्म का प्रारम्भ

बुद्ध को मृत्यु के बाद बहुत भी झा पाखण्ड उठ खड़ा हुआ और बद्ध के श्रालेखों में भी (तीसरी शती ईं० पूर्व) मत-विभेदों की चर्चा है। विभिन्न जाखात्री के इन विवादों का समभीता करने के उद्देश्य से २४० ई० पूर्व के लगभग अशोक ने एक परिपद ब्लाई थी। समय बीतने पर कई शाखाओं का विकास हुया जो मोटे तौर पर हीनयान और महा-यान में विभक्त हैं। महायान का यह नाम इसलिए पड़ा कि उसमें प्रेम और श्रद्धा दारा सभी जीवों के उद्धार की ग्रांशा ठीक उसी प्रकार दिलाई गई है जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा। कनिष्क के ज्ञासन-काल में, जो ई० सं० की पहली क्षती के उत्तरार्थ में थे, काश्मीर में एक परिषद वैठी थी जिस में महायान बौद्ध-वर्म को स्वीकार किया गया था। हीन-यान के शास्त्र-ग्रन्थ पाली भाषा में सुरक्षित हैं ग्रीर यह दावा किया जाता है कि वेही ग्रन्थ महात्मा बुद्ध के युक्ति-सिद्ध हेतु-न्यायवादी श्रीर भिक्षमों के विहार-माथम सम्बन्धी उपदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महायान के शास्त्र-ग्रन्थ संस्कृत में हैं। महायान में ऐसे विकास की व्याख्या है जो रहस्यवादी और भिवत-मूलक है। हीनयान में वि-रत्न पर विश्वास किया जाता है, ये त्रि-रत्न हैं, (१) बुद्ध, (२) वर्ष श्रीर

(३) संघ। बुद्ध का सत्यस्वरूप है उनकी अन्तर्दृष्टि—कोधि या ज्ञान-ज्योति, उनका धर्म। धर्म का जानना हो बुद्ध का जानना है। धर्म ही बुद्ध की काया है। यह धर्म-काया ही मूल तात्विक-सत्ता है जो अमिलन हैं, अपरिवर्तनज्ञील हैं, अप्रतिम है और सर्वोपिर है।

याध्यात्मिक धादर्शवाद थीर भिनतमूलक विश्वास के समन्वय में महायान विचार-धारा भगवद्गीता से मिलती जुलती है। दोनों में ही यह उपदेश हैं कि अकर्म से कर्म थेष्ठ है—केवल उसे निष्काम होना चाहिए। दोनों में ही श्रद्धा पर जोर दिया गया है। दोनों की ही घोषणा है कि यदि हम मृत्यु के समय कृष्ण या अमिताभ का चिन्तन करें तो हम उन्हीं के धाम को प्रयाण करते हैं। स्वर्ग के द्वार स्त्रियों और समाज से वहिष्कृत लोगों के लिए खुले हुए हैं। जैसे-जैसे भिनत की महत्ता बढ़ती जाती हैं, चिन्तन पूजन में परिचित्ति होता जाता है और उपदेशक बुद्ध एक देवता बन जाते हैं।' "में संसार का पिता हूँ। समी मन्ष्य मेरे वच्चे हैं और सभी को बुद्धत्व प्राप्त होना है।"

महायान बौद्ध-धर्म रहस्यवादी भिवत धीर श्राध्यात्मिक श्रायास का धर्म है। "अपने रुग्ण साथी की सेवा स्थिवर करें, वह मेरी ही सेवा कर रहा है"— बुद्ध ने अपने एक मार्मिक अवतरण में कहा है। सेवा और श्रात्म-बिल्दान पर बुद्ध ने जीर दिया है। यदि हम बुद्ध की श्रारण जाते हैं तो इसका यह अर्थ है कि बुद्ध और उनके पुजारी के बीच कोई सम्बन्ध हैं। निर्वाण-प्राप्ति के पहिले बुद्ध एक बोधि-सत्त्व थे। बोधि-सत्त्व रूप में बुद्ध का चरित्र दीपंकर के समय से प्रारम्भ होता है जो चौधीस बुद्धों में से प्रथम थे। अगणित जन्मों और यातना तथा बिलदान

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> सङ्गातं पुण्डरीकाः

के जीवनों को पार करते हुए गीतम सध्य की छोर आमे बढ़ते हैं। एक नाजिसत्त्व भावी बृद्ध है, कोई भी जा अपने वर्तमान या भविष्य जीवन में बुद्ध होने के लिए निश्चित है। जातक या जन्म-कवामी में प्रनेक वांचि-सत्त्वों की नचीं है। मिलिन्द एण में मैत्रेय बोधि सुट्य की नचीं है । महापयान सूत्त जैसे श्रन्य ग्रन्थों में पूर्व-बृद्धों का वर्णन श्राया है जो चीबीस बतायं गये हैं। एक दृष्टि से हम सभी बंधि-सत्त्व हैं, यदापि हमारे भीतर जो बोचि है वह अभी अगट नहीं हो सका। जिनमें बोचि जगट हो जाला है वे अपने समस्य कार्यों की संसार की रक्षा की खेदि में लगा देते हैं। गीतम के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि धरती पर एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ अपने किसी न किसी पूर्व-जन्म में उन्होंने ग्रपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान न किया हो। बोधि-सस्ब संसार के दृश्वों से उदासीन या निर्पेक्ष नहीं रह सकते। वे अपना जीवन-मार्ग प्रारम्भ करते हैं "संसार के प्रति अपनी कहला के कारण, देवों और भनव्यां समेत समस्त संसार के लाग, कल्याण और सुख के लिए, समस्त जीवों के पूर्ण निर्वाण के लिए… इसलिए उन्हें वाधि-सत्व महा-सत्त्व कहा जाता है। विन्द्रकीर्ति का कहना है कि जैसे नवीन चन्द्रमा की पुजा की जाती है न कि पूर्ण-चन्द्र की, उसी प्रकार बोधि-सरवों की उपासना बुद्धों की प्रपेक्षा प्रविक की जाती है। "जब मैं पास ही खड़ा हुआ है तब क्या कोई दूसरा किसी छोटे काम को करेगा? यदि अपने गर्व के कारण मैं वह जाम नहीं फरता तो ग्रच्छा है कि मेरा गर्व नाट हो जाम ' 'तन दृढ़ आत्मा के साथ श्रकमें के कारणों को में नष्ट कर दंगा; यदि वे कारण मुक्ते पराजित कर ले जाँय तो श्रेंबोक्य-विजय की

१ दंवि निकाय, १०, ६, ४, १४,

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup> सवमंप्ण्डरीका।

मेरी महत्वाकांक्षा तो एक मजाक हो जायगी। मैं सब पर विजय पाऊँगा; कोई भी मुक्त पर विजय नहीं पायेगा।" भगवान वृद्ध का ग्रापना जीवन इस तथ्य का उदाहरण है कि यहाँ इसी जीवन में हम ग्रनवरत प्रयत्न से परम-शान्ति भीर सुख प्राप्त कर सकते हैं भीर इसके साथ ही साथ संसार के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। बोधि-सत्त्व करणा और ज्ञान के देवदूत होते हैं जो यातना-ग्रस्त मानवता की सहायता के लिए ग्रपने निर्वाण-प्रवेश को श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित किये होते हैं। श्री अवलोकितेश्वर और मंज्श्री जैसे महान बोधि-सत्तव निर्वाण में प्रवेश करने से इसलिए इनकार कर देते हैं कि वे संसार की यातनाओं का प्रशमन कर सकें। वोधि-सत्त्व वद्ध-प्रभव होते हैं और उनका प्रारम्भ होता है। वे संसार के सुष्टा नहीं है बिक मानव-जाति के सहायक हैं। बुद्ध स्वयं सुष्टा नहीं थे बत्कि केवल एक चिकित्सक थे-एक त्राता-जिसने मुक्ति का एक मार्ग निर्दिष्ट किया। बोधि-सत्त्व-त्रादर्श हिन्द्श्रों की श्रवतार-वारणा का प्रतिरूप है। बोधि-सत्त्वों या पारमितों के गुण हैं उदारता, नैतिकता, क्षमा, एकाग्र-चिन्तन और सर्वातिशायी ज्ञान: और आगे चल कर इन गणों में पांच भौर गुण जोड़ दिये गये—प्रातिभ-ज्ञान, शनित, संकल्प, उपदेश-कौशल

भी ज्ञान्ति देव के बीधि चर्यावतार (७ वीं ज्ञती ई०)— ग्रॅंग्रेजी अनुवाद श्री वार्नेट द्वारा (१६०२)—में उन लोगों के लिए ग्राचार- निर्देश दिये हुए हैं जिन्हें वीधि-सत्त्व बनने की ग्रीमलाषा हो। उन्हें वृढ़ नैतिकता, ज्ञान्ति, ऊर्जिस्वता, चिन्तन ग्रीर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धों श्रीर बोधि-सत्त्वों के प्रति उन्हें भिवत रखनी चाहिए। जो भी विभूति उनमें हो या वे प्राप्त करें वह सब दूसरों को देनी चाहिए ग्रीर समस्त प्राणियों की मुक्ति के लिए उन्हें अपने ग्राप को बलिदान करना चाहिए।

स्रीर करुणा। यहाँ सहनशीलता और शक्ति की अपेक्षा उदारता पर श्रीर करुणा पर ग्रधिक जोर दिया गया है।

महायान सम्प्रदाय में इस सिद्धान्त पर विश्वास है कि एक का गुण दूसरे में अवस्थित किया जा सकता है। समस्त जीवन के अन्योन्याध्य पर इस मत में जोर दिया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि एक के द्वारा अजित गुण या विभूति का उपयोग दूसरों के कल्याण में किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य केवल अपने आप के लिए ही नहीं जीता।

#### हजाल-फाध्य कि नायाजुक

श्रदेत वेदान्त की मांति महायान विचारकों का विश्वास है कि परमतत्त्व समस्त संकल्पों से परे हैं और उसका वर्णन केवल सत्स्वरूप या
सत्-सत्ता, भूतत्व्यता, श्रथवा शून्य कहकर किया जा सकता है, वह जो
प्रयोग-सिद्ध निरुपण से शून्य है। तथागत, जो सत्सत्ता को श्रप्त हो
चुके हैं, स्वयं तथता या सत्ता में समाहित हो जाते हैं। नागार्जुन कहते
हैं—"वह कीई उत्पाद-उत्पति नहीं है, कोई एकार्थ नहीं है, नावार्थ
हैं, कोई निरोध नहीं है, कोई शास्यत नहीं है, कोई एकार्थ नहीं है, नावार्थ
नहीं है, श्राममन नहीं है, श्रीर निर्मम नहीं है।" यह दृष्टिकोण स्पष्ट
करता है कि दृयय-यस्तु-जगत से जो परे हैं उसके श्रस्तत्व श्रथवा
श्रनस्तित्व के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं किया जा सकता। इस
दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि इस दृश्य जगत की वस्तुयं
धात्म-विरोधिनी हैं श्रीर इसलिए श्रन्ततः सत्य या सत्रूष्य नहीं हैं।
उनका श्रस्तत्व केवल सापेक्ष हैं। यदि सब श्रसत् ही है तो फिर सुद्ध

श्रीर उनके उपदेशों की ही क्या प्रामाणिकता है? नागार्जन कहते हैं कि बुद्ध दो प्रकार के सत्यों की बात कहते हैं, एक तो परम सत्य, परमार्थ ग्रौर इसरा सापेक्ष सत्य, संवृत्ति। श्री ग्रसंग ग्रौर बस्वन्धु का योगाचार-सम्प्रदाय तीन प्रकार के ज्ञान स्वीकार करता है-(१) परिकल्पित सत्य, भ्रांतिपूर्ण ज्ञान जैसे रस्सी में साँप का बोध, (२) परतंत्र सत्य, सापेक्ष ज्ञान जैसे रस्सी में रस्सी का बोध, और (३) परिनिष्पन्न सत्य, जहाँ हम यह स्वीकार करते हैं कि रस्सी हमारी मानसिक सुष्टि है श्रीर उसका श्रपना कोई श्रस्तित्व नहीं है। इन प्रथम दो को तो सापेक्ष ज्ञान (संवृत्ति) के भीतर ले लिया गया है श्रीर श्रंतिम परमार्थ या परम सत्य है। योगाचार का मत है कि सभी वस्तुओं का प्रशमन एक जनन्त और सर्वाशय या सर्वोत्तम प्रजा, शालय-विज्ञान में होता है। यह भी भूततथता की अभिव्यक्ति हो है, स्वयं भुततथता नहीं है। योगाचार के मत से पदार्थ-विश्व विचारों का वहिर्भृतीकरण है, पर सत्ता का और अधिक निविकल्प वर्णन आत्मा रूप में किया गया है; और समस्त विचार का मूल और आधार आलंध-विज्ञान इस ग्रात्मा का सर्वाधिक निकट उपस्थापन है।

जैसा कि अद्वैत वेदान्त में कहा गया है, हमारी अनुभूति का विश्व न तो स्विश्व से भिन्न है और न उससे एक-रूप। यह मन गणत है कि माध्यमिक यत या सिद्धान्त संसार को सर्वथा अनस्तित्वमय मानता है। उसका तो नाम ही बताता है कि वह मध्य-मार्ग का सम्प्रदाय है। संसार न तो मूल-सत्ता है और न कोरा अनस्तित्व। पदार्थों की कोई परम या स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यथार्थता का यह गुण तो केवल नित्य-परम-सत्ता को ही प्राप्त है—और फिर भी पदार्थ नितान्त असत्या अनिस्तत्वमय भी नहीं है। उनका अस्तित्व उनके सम्बन्धों के कारण है। अनुभूति के विविध अधिकरणों की एक सूक्ष्म और साहसपूर्ण नैय्यायिक आलोचना करते हुए श्री नागार्जुन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ज्ञान में हमें किसी प्रकार की निश्चयात्मकता नहीं प्राप्त होती। फिर भी हमें सत्ता का एक आन्तरिक दर्शन होता है—ज्योतिर्मय, अनवगाह्य, अनिवंचनीय, गाम्भीयं और अपरिसीम-प्रसन्नता-पूर्ण। मूल प्रकृति का प्रातिभ ज्ञान, प्रज्ञापारिमता, ज्ञान की पूर्णता, प्राप्त की जा सकती है। दृश्य-जगत एक अर्थ में उससे भिन्न है और दूसरे अर्थ में उससे एक-रूप है। यह मत, जो शंकर का है—यह कि संसार सत् असत्-विलक्षण है—माध्यमिक सम्प्रदाय की यह मान्यता बुद्ध के उपदेशों से मेल खाती है। यह कि पदार्थ सत् है, एक अतिवाद है; यह कि पदार्थ असत् हैं, दूसरा अतिवाद है। तथागत ने इन अतिवादों से अपने की बचाया और उन्होंने मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया है।"

जहाँ परा-विद्या के मत से केवल परम-सत्ता ही सत् है, वहाँ सामान्य श्रनुभव या सापेक्षसत्य के संसार में ईश्वरवाद या श्रास्तिकवाद के साथ श्रवतारवाद की भी मान्यता है।

महायान तीन कायाओं पर विश्वास करता है। (१) धर्म-काया या सत्य काया, जो उपनिधदों के शुद्ध-ब्रह्म का प्रतिकृप हैं, (२) सम्भोग काया या देवी श्रीभव्यवित, जो ईश्वर या व्यक्ति-रूप विधाता का प्रति-रूप हैं, (३) निर्माण-काया जो भौतिक श्रीभव्यवित्तयाँ हैं, श्रवतारों के प्रतिरूप, व्यक्ति-रूप बुद्ध।

धर्म-काया सर्वव्यापी मूलाधार है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संस्कार नहीं होता, पर जिसका श्राभास हमें विविध क्यों में मिलता है। यह सब पदार्थों का श्रकतृंक-मूलाधार है जिसे विविध नामों से श्रमिहित

किया जाता है —तत्त्व, शत्य, निर्वाण, समाधि-काया, बोधि,प्रज्ञा---वह अलौकिक ज्ञान जो प्रकृति और पुरुष के भेदों से ऊपर है, तथागत-गर्भ या सिद्धि लाभ करनेवालों का गर्भ, धर्म-धात-समस्त पदार्थी का उत्पत्ति-विकास-स्थल, श्री अश्वषोष के महायान श्रद्धोत्पत्ति में वर्णित भततथता। कहा गया है कि वह "न श्रस्तित्वमय है श्रीर न श्रनस्तित्वमय, न दोनों न दो में एक।" उपनिषदों में ब्रह्म के वर्णन धीर श्री लाग्रोत्सु के ताग्रों के वर्णन की याद दिलानेवाली भाषा में धर्म-काया को इतना महान बताया गया है कि समस्त विश्व उसके श्राकोष में श्रा जाता है श्रीर इतना लघु बताया गया है कि सुई की नोक से उसे भेवा नहीं जा सकता। वह शुद्ध श्रात्मा है, केवल ज्ञान, नानात्व के संसर्ग से मुक्त । केवल वहीं सत् है। धर्म-काया शून्य उसी ग्रयं में है जिस अर्थ में बहा निर्मण है। बोधि-रूप में वह हम सबके भीतर अवस्थित है और हमें बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करता है। उसे प्रज्ञा-पारिमता कहा जाता है ग्रीर उसे देवी, सर्वेश की शक्ति के रूप में निरूपित किया गया गया है--वह श्राविभीविनी शक्ति जो श्राविभूत होनेवाले तत्व से धवियोज्य है। धर्म-काया समस्त पदार्थों की निःशेषता है। हमारे प्रज्ञान के कारण पदार्थों में नानात्व दिखाई देता है। योगाचार-मत से हमारा दृश्य-जगत् विज्ञान है --मानसिक ग्रवस्थाश्री की एक शृंखला है, माध्यमिक मत से वह ग्रसत् है।

स्वर्ग में निवास करनेवालों के लिए परम-तत्त्व, वर्म-काया की स्विम्वयंक्ति सम्भोग-काया—श्रानन्द-स्वरूप के नाम-रूप में होती है—वह रूप जिसमें बुद्ध अपने दिव्य स्वासों में प्रगट होते हैं; और घरती

The Awakening of Faith.

पर रहनेवालों के लिए उसकी श्रीभव्यक्ति निर्माण-काया के नाम-क्ष्य में होती हैं। बुद्ध या बुद्धों को व्यक्ति-क्ष्य ईश्वर माना गया है, पुरातन सर्वव्यापी श्रीर शर्व-शिवतमान। जैसे ईश्वर की विष्णु या शिव माना जाता है वैसे ही सम्भोग-काया के भी श्रनेक रूप हो सकते हैं। सत्य के शोधक शीर उपदेशक बुद्ध का मानव-जीवन विश्व-तत्त्व की श्रीभव्यित या उसका श्राविर्भाव है। यह श्राविर्भाव श्राणित बुद्धों में होता है, जो गीनम बुद्ध के पूर्वगामी हो चुके हैं श्रीर श्रमुगामी होंगे श्रीर जो शन्य विश्वों में स्वर्गों के शासक हैं। यहाँ किसी श्रप्रतिम या श्राव-बुद्ध का प्रवन ही नहीं है। असंग कहते हैं—"यह श्रसम्भव है कि केवल एक ही बुद्ध हुए हों, क्योंकि फिर तो समस्त बोधि-सत्वों में से केवल एक ही, श्रेप सब को छोड़वर, ज्ञान-ज्योति प्राप्त कर सकेगा।"

फिर भी सभी बुद्ध एक बुद्ध-स्थित के अंग हैं, उस धर्म-काया— शुद्ध ज्ञान के अंग जिसमें ज्ञाता और त्रेय एक-क्ष्प हैं। उपनिषदों के एक प्रसिद्ध श्लोक की उपमा लेते हुए आसंग कहते हैं—"सिरताओं के जल अपने-अपने बरातल के कारण भिन्न जान पड़ते हैं, जिन्तु एक बार सागर में प्रिक्ट हो जाने पर उन सब का धरातल एक हो जाता है और सब एक जल-राशि बन जाते हैं।" एक सामान्य बुद्ध-स्थिति में प्रवेश कर जाने पर सभी सन्तों की यही स्थिति होती है। बुद्ध-श्थिति प्राप्त कर लेने पर हम नवीन सृष्टि बन जाते हैं। महायान सम्प्रदाय में ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर अनादि अनन्त बुद्ध की प्रतिष्ठा की गई है। धरती पर का उनका जीवन उनके अस्तित्व का सत्य और उपयुक्त स्वरूप नहीं है। सद्धर्मपुण्डरीक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि बुद्ध ने सांसारिक रूप कैसे घारण किया; जो उत्तर इस प्रश्न का बुद्ध ते दिया है वह हमें भगवव्गीता में कहे हुए कृष्ण के वानय श्रीर जो जोहानी ईसा (Johannine Christ) के उत्तर की याद दिलाता है—"जब श्रवाहम थे उससे भी पूर्वकालीन में हूँ।" "तथागत इस जैलोनय को श्रवानी साधारण लोगों की भाँति नहीं देखते, वह पदार्थों को निरन्तर उपस्थित देखते हैं। तथागत, जिनको बहुत पहले पूर्ण ज्ञान-ज्योति की प्राप्ति हो चुकी थी, उनको जीवन की श्रविध्य अनन्त हैं। 'वह श्रतन्तागत हैं। जिन्हें शिक्षा की श्रावश्यकता है उनके कल्याण के लिए वह श्ररीर धारण करते हैं।" "जब लोग श्रविश्वासी, श्रज्ञानी श्रीर इन्द्रिय-सुखों के लोलुप बन जाते हैं तब विश्व की गति जाननेवाला में घोषित करता हूँ कि में तथागत हूँ श्रीर में वह उपाय सोचता हूँ जिसके द्वारा इन लोगों को ज्ञानाभिमुख किया जाय—जिससे में उन्हें बुद्ध-विधान के भागी बना सकूँ।" श्रद्धालुशों के मोह-नाश श्रीर ज्ञान-वृद्धि के लिए बुद्ध किसी समय भी प्रगट हो सकते हैं। यह स्पष्ट है कि महायान सम्प्रदाय में परम सत्ता का हृदय एक भाव-सूक्ष्म तत्त्व नहीं है बहिक वह ग्रेम श्रीर करणा से श्राप्लावित है।

बुद्ध अनेक हैं, क्योंकि महायान मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का नाध्य बुद्ध बनना है। इन सब बुद्धों में से सबसे अधिक अनिप्रय हैं अभिताभ या अभिदा। वे शुद्ध देश—सुवावती—के स्वर्ग में शासन करते हैं। युगों पहले अभिताभ एक महान् राजा थे जिन्होंने अपना गिहासन त्याग दिया और सत्य की खोज में परिवाजक बन गये। तत्कालीन बुद्ध के निर्देश में उन्होंने बोधि-सत्त्व पद प्राप्त किया और युद्ध बनने के अनेक संकल्प किये, समस्त जीवधारियों के त्राण और एक

१ देखिये भगवद्गीता, ४, ६-६।

ऐसे स्वर्ग के निर्माण की ज्ञवयें लीं जिसमें पुण्यवलोक ग्रात्मायें जाववत सुख, ज्ञान ग्रीर विमलता की स्थिति में निवास कर सकें। उनका संकल्प इस प्रकार है--''जब मैं बृद्ध बन् तो विश्व की दशों दिशाणों के समस्त जीवधारियों को मुक्त पर विश्वास ग्रीर श्रानन्दपूर्ण ग्रास्था रखनी चाहिए; उन्हें मेरे स्वर्ग में पूनजन्म पाने की एकान्त-कामना करनी चाहिए; उन्हें मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए, चाहे वह दस ही बार या उससे भी कम करें ग्रीर तब यदि उन्होंने पाँच गहित पाप नहीं किये श्रीर सत्य-धर्म का परिवाद व निन्दा कथन नहीं किया तो ऐसे लोगों की मेरे स्वर्ग में उत्पन्न होने की कामना अवश्य पूर्ण होगी। श्रीर मदि ऐसा न हो तो मैं कभी भी बद्धत्व न प्राप्त कर सक ! " महायान भनित-साहित्य उपासना, कामना और समर्पण से भरे स्तुति-गीतों और ार्थनाओं से भरा पड़ा है जिनको पढ़कर वैष्णव और शैव स्तुतियों की याद आती है। बोधि चयवितार में कहा गया है--"में दुर्वल हैं, दीन हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे श्रपनी श्रचना व्यक्त कर सक्। लेकिन धपनी महान उदारता में ही जाता स्वयं मेरा समर्पण स्वीकार करें। में अपने आपको अपने हृदय और सर्वस्व के साथ बुद्धों और उनके पुत्रों, (बोधि-सत्त्वों) के प्रति सर्गापत करता हैं। महासत्व मुक्ते स्वायत करें। में आप की अर्चना करता हूँ और पाप का दास होने की शपथ लेता हुँ।" लघु सुखावती व्यूह में ग्रमिताभ के स्वर्ग की चर्चा करते हुए लिखा है-"बुद्ध के उस देश में जीवों का जन्म वर्तमान जीवन में किये गये सत्कर्मी के परिणाम श्रीर पूरस्कार स्वरूप नहीं होता। नहीं, बल्कि वे सभी पुरुष श्रीर स्त्री जो मृत्यु के समय एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, प्रथवा सात रातों तक ग्रमिताभ के नाम को सुनते हैं ग्रीर उसे अपने घ्यान में रखते हैं, मृत्यु के समय अभिताभ उनके सम्मुख खड़े

रहेंगे। शान्त मन वे लोग इस जीवन से जिदा लेंगे ग्रीर मृत्यु के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होंगे।" जो लोग ग्रामिताभ के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं वे ग्राध्यात्मिक जरीर ग्रहण करते हैं। ग्रामिताभ का स्वर्ग निर्वाण नहीं है, वह तो बुद्ध-क्षेत्र है। महायान सम्प्रदाय में निर्वाण की कामना के स्थान पर मंगलनय पिरचमी स्वर्ग में जन्म पाने की ग्राशा प्रतिष्ठित की गई है।

यहाँ हमें भिक्त सम्प्रदाय के सभी तत्व मिलते हैं। श्रमिताभ मनुष्यों को श्रपनी श्रोर खींचते हैं श्रीर उन्होंने श्रपने पुत्र गौतम को मनुष्यों का मार्ग-प्रदर्शन करके उन्हें श्रपने समीप लाने के लिए भेजा। श्रवलोक्तिरेश्वर की पिवत्र श्रात्या के माध्यम से वह सर्वदा सुलभ हैं। यहाँ श्रद्धा द्वारा मुक्ति है। यदि श्रपने श्रन्तिम क्षणों में हम श्रमिताभ की तेजस्वी मूर्ति का चिन्तन करें तो हम उनके स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं।

निर्माण-काया पूर्व-स्थित द्वारा उत्सेधित दृश्य-स्थित है जो इन्द्रिय-धारियों की ग्राध्यात्मिक ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। बुद्धों द्वारा ग्रहीत मानव-स्वरूप उनकी सत् प्रकृति की केवल ग्रांशिक ग्रीर ग्रप्याप्त ग्रामिक्यिक्त मात्र है। हिन्दू ग्रास्तिकवाद को भाति यह स्वरूप दिव्य शिनत द्वारा उपासकों के हेतु—साधकानम् हिताधाय—धारण किये जाते हैं। ग्रसंग का कथन है—"ग्रपने ग्रन्ततंम में बोधि-सत्त्व को जीवों के प्रति वैसा ही प्रेम है जैसा किसी व्यक्ति को ग्रपने इकलीत पुत्र के प्रति होता है। जैसे कपोतिका ग्रपने वच्चों की रक्षा करती है ग्रीर उन्हें ग्रपने पंछों के नीचे लेने को स्थि

<sup>°</sup> देखिए भगवद्गीता, द-६।

रहती है वैसे ही कारुणिक बढ़ जीवों की रक्षा करते हैं जो उनके बच्चे हैं।" बोधि-सत्त्व संसार श्रीर बुद्धायस्था के बीच मध्यस्थों का काम करते हैं।

श्रवलोक्तिरवर और मंज्श्री वोधि-सत्व करणा श्रीर ज्ञान के मूर्त-रूप हैं। अवलोकितेच्वर प्राय: नारी तारा के संग रहते हैं जिनकी पूजा एक नारी बोधि-सत्व के रूप में होती है। करणा के देव के रूप में ग्रवलीकितेक्वर नाना रूप धारण करते हैं। मंजश्री को हाथ में ज्ञान-करवाल और पुस्तक लिए हुए चित्रित किया गया है। इनके बाद मैनेय का स्थान है जिन्हें प्रजित भी कहा जाता है। इनके प्रतिरिक्त अन्य भी अनेक बोधि-तत्व हैं। वे सभी संत्रस्त मानयता को क्लेश-मुक्त करने के लिए उस पर अपनी खाया डालते हैं। 2

महायान की शिक्षा भारतीय धर्म के धनुरूप है इस द्ष्टि से कि उसमें इतनी पर्याप्त उदारता है कि वह परभ-सत्ता के अनन्त नानावित्र

र एक यह दृष्टिकोण भी है कि ग्रात्मा के तीन श्रवसास या श्राविभूत रूप है--अन्तिनिहित परमः सत्ता, ईश्वर में उसका थाविर्माव ग्रीर उसीका सिकयरूप, जो पिता परमेश्बर, पूत्र परमेश्र और पवितासमा

परमेश्वर से मिलते-जुलते हैं।

<sup>°</sup> प्लेटो के सिद्धान्त से त्रुलना कीजिये। फीड्स ग्रीर सिम्पोजियम (Phædrus And Symposium) में 'प्रथम-सिद्धान्त' सर्वोपरि श्रौर "जीवन जगत् से परे" (Republic) प्रतिष्ठित किया गया है। यह मध्यस्थीं द्वारा लोगों की इच्छास्रों को परिचालित करता है, मध्यस्थ देव या दानव होते हैं जो मनुष्यों श्रीर परम दैवी शनित के मध्यवर्ती होते हैं, श्रमर होते हैं किन्तू धरती पर दिवोत्तिमा के एरोस-कामदेव-(Diotima's Eros) की भौति रहते हैं।

प्रतीक रूपों को प्रपने में सिम्मलित कर सकती है। जो लोग इस व्यापक उदार दुष्टिकोण के लिए ग्रभी तैयार नहीं हैं उनके लिए वह हीनयान सम्प्रदाय का उपयोग करती है। अज्ञानियों की सत्य का दर्शन कराने के अनेक <mark>मार्ग हैं। अन्तर्ग्</mark>ढ़-सत्ता की विविध अभिव्यवितयों के रूप में अनेक प्रतीकों को सहन और स्वीकार करने की क्षमता ने महायान धर्म को यह शक्ति दी है कि वह अपने आपको नवीन परिस्थितियों के अनुकुल बना सके। उसका अध्यातम-बास्त्र और धर्म हिन्दू-वर्ग के सबल प्रभाव में विकसित हुआ है। हिन्दू-धर्म की देव-सुप्टि से अनेक देवों स्रोर देवियों को स्वीकार कर लिया गया है। महायान में निर्वाण का वर्णन ऐसा किया गया है कि वह पहले से ही सम्पन्न सत्य तथ्य है। उसका निर्माण नहीं होता। जैसे ही हमारा श्रज्ञान नष्ट होता है निर्वाण हमें मिल जाता है। निर्वाण का ग्रर्जन या सर्जन नहीं होता। निर्वाण न मुक्तानुबन्धी है श्रीर न उसका विनाश हो सकता है। समस्त प्रयोग-सिद्ध विभेदों ग्रीर पदार्थी से वह ऊपर है। ज्ञान ग्रीर प्रेम उसमें एकाकार हैं। जिन लोगों में बोबि-चित्त सजग हो जाता है वे भूत-समुदाय की रक्षा के लिए अपने आपको बलिदान कर देते हैं। यह सांसारिक जीवन निर्वाण की सत्ता से हमें दूर नहीं ले जाता। उपपन्नता भी प्रस्तित्य ही है। यद्यपि यह जीवन असत् है फिर भी अर्थ-हीन नहीं है। विमलकीति-सूत्र का कथन है-"जैसे कमल पूष्प सुंखी धरती पर नहीं उत्पन्न होता बल्कि जलमय श्रन्थ-कीचड़ से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार बोविचित्त या ज्ञानमय हृदय की उत्पत्ति होती है। कामना थीर पाप के पंक से ही बुद्धत्व के बीज अंकुरित श्रीर विकसित होते हैं।" जव हम इस बुद्ध-प्रकृति, बोधिचित्त का विकास कर लेते हैं जो बुद्ध की तारियक प्रकृति है, तब हम समस्त न्यों के राथ एक ही जाते हैं,

तव हमें प्रज्ञा अथवा आध्यात्मिक ज्ञान-दोप्ति और करुणा अथवा निस्वार्थ परहितरित प्राप्त हो जाती है।

महायान वौद्ध-धर्म ने लोगों को न केवल बढ़ों के स्वर्ग का स्नाहान दिया बिलक धरती पर एक व्यवस्थित और स्वस्थ जीवन की भी प्रेरणा दी। उसका उद्देश या सभी मन्ष्यों को सुखी बनाना। संसार में जीवन की प्रेरणा धर्म-भावना से मिलनी चाहिए। जैसे अर्हत का शादरां हटा कर उसका स्थान बोधिसत्व के ब्रादर्श ने ले लिया, ठीक उसी प्रकार तापस के प्रादर्श का स्थान गृहस्थ के प्रादर्श ने ले लिया। कामना यह थी कि संसार में रहा जाय पर संसार का बन कर नहीं। महन्तों की परम्परा चलती रही पर देव-विभृति-सम्पन्न सामान्य व्यक्ति को भी गौरव-पद दिया गया। संस्कृत ग्रन्थ विमलकीति-निर्देश में वर्णित विमलकीति का चरित्र बताता है कि कैसे हम लोगों में वल-मिल सकते हैं, घरों में रह सकते हैं सामान्य लोगों और पापियों के मित्र बन सकते हैं श्रीर फिर भी साधु बने रह सकते हैं। विमलकीति बैशाली में रहते थे पर 'केवल जीवों की रक्षा के श्रावस्यक उपाय के निमित्त: श्रद्यन्त सम्पन्न, सर्वदा दीनों की चिन्ता करने वाले श्रात्मानुशासन में विश्व स्मस्त धार्मिक उपदेशों का पालन करने वाले, शान्ति के अभ्यास से समस्त कोध दूर करते हुए, उद्यम के अभ्यास से समस्त भ्रालस्य दूर करते हुए, एकाग्र चिन्तन से समस्त क्षीभ मिटाते हुए, ज्ञान की पूर्णता से समस्त अज्ञान दूर करते हुए; यद्यपि वह सामान्य गृहस्य मात्र थे फिर भी शुद्ध विहारिक धनुशासन

<sup>े</sup> मूल संस्कृत-प्रन्थ खो गया है पर उसके चीनी रूपान्तर का प्रंग्रेजी अनुवाद शोफेसर इदुमी ने किया है—Eastern Buddhist III, (१६३८-३६)

का पालन करते थे; यद्यपि उनके एक पत्नी थी और बच्चे थे फिर भी वह शद्ध धमचिरण का पालन करते थे : यद्यपि वह परिवार से घिरे थे. फिर भी वह सांसारिक जीवन से अपने को बिलकूल अलग रखते थे; यद्यपि हीरक-जटित सांसारिक आभवणों का प्रयोग करते थे फिर भी वह श्राध्यारिमक विभा से विभासित थे: यद्यपि खाते-पीते थे फिर भी चिन्तन के ग्राह्माद से ग्रानन्द पाते थे; यद्यपि द्युतशालाग्नों में जाते थे फिर भी जुमारी लोगों को सत-पथ का प्रदर्शन करते थे; यद्यपि किम्बदन्तियों और पाखण्ड-पत्थों के संसर्ग में ग्राते थे फिर भी ग्रपनी सत्य-श्रद्ध। पर कभी श्रांच न श्राने देते थे: यद्यपि सांसारिक विद्याश्रों का उन्हें गम्भीर ज्ञान था फिर भी बुद्ध द्वारा उपदिष्ट ग्राध्यात्मिक तथ्यों में ही उन्हें सर्वदा आनन्द मिलता था; यद्यपि सभी प्रकार की वृत्तियों या व्यवसायों से वह लाभ उठाते थे फिर भी उनमें निमग्न हो जाने से बहुत दूर रहते थे; सर्वदा विद्यालय में प्रवेश करने पर युवकों और प्रज्ञानियों को उपदेश देते थे; व्यभिचार के ऋड़ों या वेश्यालयों में प्रवेश करने पर सब को कामकता की बराइयाँ स्पष्ट करते थे; मद्य-विकेता की दुकान पर पहुँचने पर सबको उच्चतर पदार्थों की खोज के लिए प्रेरित करते थे; धनिकों के बीच सद्धर्म का उपदेश देते थे; क्षत्रियों का कान्ति सिखाते थे; बाह्मणों के बीच पहुँचने पर उनका दर्प दूर करते थे; महामंत्रियों को न्याय का उपदेश देते थे; राजकुमारों को निष्ठा कम कीजिये और पित-भिनत का उपदेश देते थे; राजदरबार की महिलाओं को ईमानदारी का उपदेश देते थे; जनता में सद्गुणों की कामना और रक्षा का उपदेश देते थे।" अपने शहैत अध्यात्म-शास्त्र श्रीर श्रास्तिक-धर्म से समन्वित, महायान शाखा के श्रनेक सिद्धान्त श्रीर जनके विस्तृत प्रयोग भगवद्गीता के उपदेशों से मिलते जुलते, उनके

## चोन में नीद धर्म

जब गौतम बुद्ध गंगा की घाटी में श्रपना उपदेश दे रहे थे तब कन्कृयूशियस श्रीर लाग्रो त्सु चीनी जनता के श्राय-ब्रह्मवादी विश्वास का संस्कार कर रहे थे। ये उपदेश यद्यपि श्रपनी परम्पराशों में भिन्न थे फिर भी उनका उद्देश सामान्य या एक था, श्रीर वह था श्रपने श्रनुयायियों के मन में श्राध्यात्मिक विधान-धर्म या ताश्रो का प्रभाव जाना। उन सबको इस विश्व पर श्रीर इस विश्व में काम करनेवाले एक श्राध्यात्मिक उद्देश पर विश्वास था। ईसा के जन्म से भी पहले की सदियों में बीद्ध-धर्म का उपदेश श्रीर प्रचार, उसके प्रतिष्ठाता के श्रादेश का पालन करते हुए, श्रनेक देशों में किया गया। जैसे-जैसे यह धर्म एक देश से दूसरे देश में फैलता गया वैसे-वैसे वह महत्वपूर्ण स्थानीय तत्वों को स्वायत करना हुआ समृद्ध होता गया।

जय बीड वर्म का प्रवेश चीन की पिचार-वारा में हुआ तब पह कल्प्रमूशियसवादी और ताओवादी दर्शनों से चुलिमल गया और इस अकार उसका विकास एक ऐसे पृथक रूप में हुआ जो चीन के लिए विशिष्ट था। उसमें चिन्तन-पूजक ज्ञान पर वैसे ही जोर दिया गया जैसे समाज की सेवा पर। जान, भक्ति और कर्म के समन्वय से बीड वर्म ने विद्वानों और शाव्यात्मिक लोगों-दोनों का ध्यान अपनी ग्रोर व्याकधित किया।

जिस समय बौद्ध धर्म का ज्ञान चीन के लोगों को हुआ उस समय चीन की परिस्थित उसकी स्वीकृति के बिलकृल अनुकल थी। कन्प्युशियस का धर्म गम्भीरतम धाध्यात्मिक प्रश्नों का कोई उत्तर न दे पाता था ग्रीर न लोगों की धार्मिक पिपासा को ही शान्त कर पाता था। दसरी श्रोर ताश्रोवाद ने धार्मिक चिन्तन की कामना जगा दी थी, एक ऐसे श्रनिश्चत 'कुछ' की कामना जगा दी थी जो जीवन को प्रकाश और धमरता की आशा से भर देता। उसमें तो इसका भी संकेत किया गया या कि ऐसा कोई धर्म पश्चिम से अर्थात भारत से ग्रायेगा। बौद्ध-धर्म की ज्योतिर्मय ग्राध्यात्मिकता ग्रीर उसके वार्मिक अनुष्ठान व उपासना के उज्वल स्वरूपों की वड़ी प्रशंसा की गई। मृत माता-पिता के प्रति चीनी लोगों की भन्ति को बौद्ध धर्म मुतात्माओं के प्रति श्रपनी पार्थनाओं में सुरक्षित बनाये रहा। मृत्योपरि जीवन की स्वाभाविक मानव-ग्राशा को भी उसने सन्तुष्ट किया। छुठीं सदी में भारतीय विद्वान बोधिरुचि ने, जिन्होंने ग्रमितायुस स्त्रोपदेश का

<sup>2</sup> 'अस्तित्व के गृढ़तम प्रश्तों का कोई उत्तर इसने न दिया; न तो जीवन-संग्राम के लिए इसने शक्ति दी श्रीर न मृत्यु के क्षणों में विश्राम-गुज्र '-Truth and Tredition in रैप्टेनिकंटर

by Reichelt, E. T. (१६५७), 40 e.

<sup>° &</sup>quot;जौद्ध धर्म ने चीन की पूर्ण श्राध्यात्मिक विजय प्राप्त की थी। न केवल चीन की मुर्तिकला और कुछ ग्रथों में चीन की चित्रकला विलक्ष चीन का समस्त बीव्हिक जीवन बीद्ध धर्म में निमग्न ही गया।"—A Short History of Chinese Civilisation, by Wilhelm (1929), p 245.

चीनी भाषा में अनुवाद किया था, एक ताश्रीवादी रसायनिक को जीवन के अमृत की व्यर्थ खोज करने के कारण फटकारा था:

> कितनी व्यर्थ प्रार्थनायें यह पाँच वीसियों के जीवन की जो है इतना क्षुद्र कि जितना देख रहे हो ?— तब, जब श्रक्षय-जीवन रक्षित मोद-भरा श्रपदार्ग तुम्हें श्रमितायु क्रुपा से।

चीनी लोगों की गम्भीर आध्यात्मिक प्रकृति को बौद्धवर्ष ने ध्याने नैतिय-अभ्यास द्वारा निर्वाण तथा आध्यात्मिक हेतु-वाद या कर्म योग के सिद्धान्त से बहुत उद्दीप किया। अस्थिर देवताश्रों और एक पूर्वाव धारण मूलक दर्शन के दैवायत्तभाग्यवाद से पीड़ित लोगों को बुद्ध का सन्देश है: "आदि और अन्त, काल और अनन्तता के प्रश्नों से परेशान मत हो।" "सत्य यह है—वह जो है, तो यह अवस्य होगा; वह जो उदय हुआ, उसी से इसका उद्भव है। यदि उसका अस्तित्व न हो तो इसका भी अस्तित्व न हो पाता। उसके लय हो जाने से इसका भी लय हो जाता है।" इद्धवादियों को यह जानकर बड़ी आदबस्ति मिलेगी कि यह विद्य व्यवस्था-मूलक है और मनुष्य को अपने भाग्य-निर्माण की पूरी स्वाधीनता है। अन्तर्भावता और तितिक्षा के ताओवादी आदर्श पहले ही बौद्ध रहस्यवाद की अमूल्य विरासत हो चुके थे। ताओवाद के कुछ देवताओं को बौद्ध-धर्म में स्वीकार कर लिया गया।

#### साहित्य

चीनी भाषा में अनुदित होनेवाला प्रथम बौद्ध ग्रन्थ है वयालित परिच्छेदों का सूत्र जिसका अनुवाद काश्यप मातंग ने किया था। इसमें श्री कन्फ्यूशियस के अनालेक्टस् की शैली में बुद्ध के उपदेशों के उद्धरण दिये गये हैं।

अनालेक्टस की पद्धति में प्रत्येक पैराग्राफ का प्रारम्भ 'प्रभ कहते हैं' शब्दों से होता है। उसमें कर्म-सिद्धान्त, पुनर्जन्म, चिन्तन श्रीर तपरचर्या तथा समस्त जीवन की पवित्रता की उपदेश दिया है। समस्त जीवन में पशु-जीवन भी सम्मिलित है। ऋहंत को श्रादर्श माना गया है श्रीर वोधि-सत्व की धारणा का कोई उल्लेख नहीं है। चीन जैसे पित-भनित के देश में विहार का जीवन या स्थविर-जीवन कभी जल-प्रिय नहीं हो सकता था; इसलिए इस बैखानस जीवन को कोगल जन-त्रिय बनाने के लिए इस सुत्र में पारिवारिक जीवन की स्तुति और उसका उत्कर्ष गाया गया है। यदि कोई स्थविर स्त्रियों से मिलता है तो उसे युवतियों को अपनी वहिने या वेटियां और युद्धाओं को अपनी मातायें समक्तना चाहिए। अन्य हीनयान प्रन्थों का प्रनुवाद ई० संनु की तीसरी सदीतक हुआ। जौधी सदी ई० के बाद हीनयान-साहित्य का अपकर्ष प्रारम्भ हुआ यद्यपि भारत से लीटने के बाद होनत्सँग ने सर्वास्तिबाद ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुदित कराने में वड़ी श्रीभरुचि ली। बस्वन्य वे धामिधर्म-कोष का अनुवाद काफी पहले हो चुका था। हीनयान श्रपनी प्रधानतः सास्त्रीय श्राध्यात्मिकता धीर शुद्धता-वादी कठोर नैतिकता के फारण चीन में जनविय गहीं ही पाया।

भारत में जो मतभेद बीड वर्ष में जल्पा हुआ उसे चीन में प्रवेश

होने से नहीं रोका जा सका। करुणा, पवित्रता, और सीजन्यता के ग्रपने महान् ब्रादर्शों के कारण महायान ने चीन की मनः चेतना पर गहरा प्रभाव डाला। महायान का अध्यात्म रहस्यवादी और चिन्तन-मुलक होने के साथ-साथ बुद्धिवादी श्रीर सूक्ष्म तथा कठोर भी है; उसका नीतिशास्त्र व्यक्तिवादी श्रीर सामाजिक दोनों है। इसके ग्रतिरिवत, चीन में प्रवेश करते समय महायान बौद्ध-धर्म स्वयं एक ग्रस्थिर गौर निर्माण की दशा में था। इसलिए वहाँ उसका विधिष्ट विकास सम्भव हो सका। सन १४८ ई० में पाथियन राजकुमार श्रांशिकाओं यीर उनके इण्डोसीथियन सहकारी लोकरस ने अमिता-युष्यान-सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इस ग्रन्थ ने एक सबल ग्रास्तिकवाद की प्रतिष्ठा की जिसके लिए चीन सदियों से भ्रपने को तैयार कर रहा था। सुखावतीव्यह, प्रज्ञा पारिमता छोर धवतंसक सब के कुछ अंशों का धनवाद चीनी भाषा में सन् १५० ई० तक हो गया और सद्धर्म पृण्डरीक और लिलत-विस्तार सन् ३०० ई० के लपगम प्रकाशित हुए। धर्मरक्ष (२६६ रो ३१३ ई०) ने सद्धर्म पुण्डरीक का श्रनुवाद किया था; उन्हीं ने उल्लम्बन सूत्र को जनप्रिय बनाया जिसके हारा चीनी लोगों की मृतक-श्रद्धा को बोद्ध धर्म में स्थान मिला। कुमारजीव ने, जो सन ३८३ ई० में चीन आये थे, अस्वघीष ग्रीर नागार्जन की जीवनियों तथा कुछ अन्य दार्शनिक प्रन्थों जैसे

<sup>े</sup> डाक्टर हूसी, जो बीद्ध वर्म के कोई बड़े प्रशंसन नहीं हैं, स्वीकार करते हैं कि "बीद्ध धर्म एक अप्रतिहत शक्ति लेकर आया...... कन्प्यूशियनवाद ग्रीर ताग्नोवाद की दैवायलभाग्यवादिता की उसने लिन्न-भिन्न कर दिया...ग्रीर ग्रात्मा की प्रविनश्यरता का विचार जीनी जनता के हृदय में गहरे जगा दिया।"

अवतंसक-सूत्र पर लिखी नागार्जुन की टीका भ्रीर हरिवमी के सत्य— सिद्धिशास्त्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। भारत्येय स्थविर परमार्थं ने सन् ५५० ई० में अव्यवोष के महायान् श्रद्धोत्पाद का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बाद में महायान् मत के श्रन्य अनेक ग्रन्थों का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया।

चीन के शासकों—सम्राट वू (२६५ से २६० ई०) और सम्राट मिन (३१३ से ३१६ ई०)—ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत रुचि ली और नानिकंग तथा चेंगनान शहरों में १८० से अधिक धार्मिक प्रतिष्ठान यनवाये। वाद के सम्प्राटों,—युमानती (३१७ से ३२२), मिंगती (३२२—३४२), कीनवेनती (३७१—३७२), हियायु-वृती (३७३—३६६) और नैनती (३६७—४१७)—ने बीद्ध धर्म को मान्यता व संरक्षकता दी। वी राजवंश की नींव सन् ३८६ ई० में उत्तर से आई विदेशी जातियों ने डाली थी और यह राजवंश ईसा की छठी शताब्दी के मध्य तक सत्ताष्ट्व रहा; इस राजवंश ने भी बीद्ध-धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन दिया और प्रनेक बीद्ध प्रन्थों के धनुवाद इसी के शासन-काल में हुए जैसे कुमारजीव, पुण्यत्राता तथा अन्य लोगों द्वारा किये गये अनुवाद।

#### विमल-घरामत या व्वेत-कमल-सम्प्रदाय

उत्तरी चीन के शांसी स्थान में उत्पन्न हुए एक चीनी बौद्ध श्री हुयी-मुझान (३६३—४१६ ई०) ने महायान् सम्प्रदाय के विभिन्न मतों में सबसे प्रमुख मत विमन-धरामत की स्थापना भारतीय उपदेशकों बुद्धयशस् और बुद्धभद्र की सहायता से की। उनकी प्रथम दीक्षा एक सरोवर के निकट स्थित मठ में हुई थी। उस सरोवर में कमल फूल खिल रह थे इसीलिए उनके सम्प्रदाय का नाम द्वेत-थमल-अम्प्रदाय पड़ा। पर चौदहवीं सदी के प्रारम्भ के लगभग एक गुष्त राजनीतिक संस्था ने प्रपना यही नाम रख लिया, इसिलिए उसके कंमटों से बनने के लिए इस सम्प्रदाय के यनुयायियों ने इसका नाम यदल कर 'विमल-धरामत' कर दिया। श्री हुई-युग्रान तथा ग्रन्य नाग्रावादियों को अपनी गम्भीरतम वामिक कांक्षाओं श्रीर जिज्ञासाशों को तृष्ति देनेवाले उत्तर महायान में मिले जिसमें ग्रमिताभ को सर्व-पिता या विद्व-पिता माना गया है। इस सम्प्रदाय में श्रमिताय क्यांत्नाद मूज ग्रीर यृहत् तथा जघु सुखायतो व्यूह ग्रीर श्रप्तकोष के श्रद्धांत्माद को छारत-रूप में स्वीकार किया गया है।

इस सम्प्रदाय में समस्त याध्यात्मिक जटिलताथों थीर सुक्ष्मताथों को सीचे काटते हुए यह शिक्षा वी गई है कि अमिताभ पर सरल श्रद्धा ग्रीर उनके नाम का अभिवन्दन थीर यावाइन मुक्ति देता है। इस उपदेश का मूल पुरातन हैं और उसका प्रभाव सार्वदेशिक। शन्य सम्प्रदायों में अभिताभ की उपासना को मुक्ति-मार्ग के रूप में स्वीकृति दी गई है, भले ही उसे एकमात्र मार्ग या सर्वोत्तम मार्ग न माना गया हो। श्रद्धवाथे के महायान-श्रद्धीत्पाद में एक सुत्र का उल्लेख है जो इस प्रकार है: "यदि जोई व्यक्ति अपने मन-मस्तिष्क को पित्रम स्वंगाधिवासी अमिताभ बुद्ध पर एकान्त-केन्द्रित और ध्यानस्य कर देता है, श्रीर यदि उसके सत्कमं सत्मार्ग पर होते हैं, श्रीर यदि वह उस यानन्वमय स्वर्ग में उत्पन्न होने की कामना करता है तो वह वहां उत्पन्न होगा और निरन्तर बुद्ध के सम्मुख रहने से फिर कभी उसका पतन नहीं होगा।" "यदि हम श्रमिताभ बुद्ध के श्रनाद्यनन्त स्वरूप का

चिन्तन करें तो अन्ततः हम भावी शान के लोक में पहुँच जायेंगे।" ै

अमिताभ की धारणा किस प्रकार उत्पन्न हुई इसके विभिन्न वर्णन किये गये हैं। कहा जाता है कि बुद्धत्त्व-प्राप्ति की समस्त स्थितियीं को पार करने के बाद वह अन्तिम बार यानन्द-लोक पश्चिमी स्वर्ग में उत्पच हए जिसे सुखावती कहा जाता है। उसके बाद वह फिर कभी शवतरित नहीं हए श्रीर इसलिए श्रपने दो वोधिसत्वों के माध्यम से, जो स्टिट की सहायता करते हैं, वे अपना काम करते हैं। कुछ लोग श्रमिताभ को गौतम से तीन पीढ़ी पूर्व न मानते हैं; श्रीर कुछ दूसरे लोग गीतम को ही ग्रमिताभ के ग्रन्तिय प्रवतारों में से मानते हैं। कुछ श्रीर दूसरे लोग श्रमिलाभ को समस्त बृद्धों का समन्वित नाम मानते हैं। नाम स्वयं ही उन समस्त विभृतियों का प्रतीक है, जो वृद्धस्व के लिए श्रावध्यक हैं। 'श्र' का सर्थ है शिवत्व, साध्तव; 'मि' नैतिक श्राचार का प्रतीक है, 'ता' का अर्थ है विन्तन श्रीर 'भ' है ज्ञान: स्खावती व्यृह-पूत्र में इसका वर्णन थाया है कि किस प्रकार ग्रमिताभ ने जीव-धारियों को दु:ख-मनत करने की बयालिस शपथें लीं, किस प्रकार उन्होंने अगणित पतित ग्रात्माओं के लिए ग्रसीम विभृति श्रीर उद्धारक शक्ति संचित की और किस प्रकार वह "ग्रखण्ड-ग्रायुज्ञीन-वृद्ध" हैं; यह वर्णन स्वयं गीतम का है। यदि हम परम-स्थिति तक श्रमिताभ का अनुकरण और अनुगमन करना चाहते हैं तो हम उन्हें अपनी आत्मा में ही पायेंगे। गीतम बृद्ध का सम्मान और अर्चन उपदेश श्रीर सम्प्रदाय के सांसारिक प्रतिष्ठाता के रूप में है। निम्नलिखित सुन्दर विनय श्रमिताम के प्रति कही गई है:--

TV

परस-पुनीत-पूर्ण-देव! तुम भासमान
जग-जान-जीवन में श्रीर कण-कण में।
जैसे शुभ्र लीला-लोल चिन्द्रका विलोड़ित है
सार-सर-सागर सहस्र जल-कण में।।
सतत प्रवाहित प्रसन्न करूगा की बार
देव! छोड़ती न जीव एक भी तपन में।
तिरता सतत ज्ञान्त भूत-दया-पोत पूत
पार लाता दुःख पाराबार एक क्षण में।।
ध्याधि-बाधा-बाधित बिक्रत विश्व के महान्
ज्ञाता हो, चिकित्सक हो देव! तुम जग के।
पिक्सम का स्वर्ग सर्व-सुलभ बना के तुम
सबको बलाते देव! करूगामें पम के।।

चीनी स्थविर थी युनची ने ग्रमिताभ की प्रतिज्ञा का वर्णक निम्निखिखित शब्दों में किया है:—

है कवाचित् जीव ऐसा एक भी
कामना जिसकी कि पाए जन्म केरे राज्य में
और श्रद्धा के प्रसन्नादवास में
मग्न मेरे नाम का
श्राह्मान करता है कभी दश बार भी,
तो न वह बंचित रहेगा उस महा श्रनुभूति से।
सिद्धि सबको प्राप्त होगी नोश्र की,—
बोध मेरी योजना का श्रीर धमं विधान का।
हाँ, सभी की सिद्धि होगी—प्राप्ति होगी ईश्र की।

<sup>Reichelt Truth and Tradition in Buddhism (1927) p. 137.
Ibid 90 १३६.</sup> 

शुद्ध बाह्य शून्यवाद पर श्राघारित इस भिनतमूलक धर्म की प्रधान केन्द्रीय प्रार्थना है: 'श्रद्धाविश्वास युक्त में ग्रमिताभ की शरण जाता हूँ।'' श्रीर यह प्रार्थना दक्षिण चीन से मंचूरिया तक, जापान ग्रीर कोरिया से साइबेरिया की सीमा तक गूँजती रहती है। यह प्रार्थना उस दिव्यसत्ता के हृदय तक पहुँचने का मार्ग खोल देती है, उस नाम तक पहुँचने का मार्ग जो सव नामों से ऊपर हैं, जिस नाम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ग्रात्म-लाभ हो सकता है श्रीर वह बुद्ध वन सकता है।2

इस सम्प्रदाय के दूसरे महान् उपदेशक हैं थी लानहुमान (५०२—५४६ ई०)। उन्होंने ग्रीमताम की धारणा की ग्रीर श्रविक व्याख्या—विवृति की। थी सैनताग्री के उपदेशों के द्वारा श्रमिताम की धारणा में श्रनन्त जीवन श्रीर प्रतिनिधित्राता सम्बन्धी धारणायें सिश्चिष्ट हो चुकी थीं। श्रमिताम ग्रीर उनकी श्रनुकम्पा ग्रीर शिवत के दो महान् शापकों या प्रकाशकों को लेकर एक विमूर्ति वन चुकी थी श्रीर मुक्ति या निर्वाण इन तीनों पर श्रद्धा रखने से प्राप्त होता है। यद्यपि विमल-धरामत का विश्वास है कि कहणा-दया-थवितत

Nau-Mo O-milo Fu
Na-mo Amido Butsu
Na-mo Amido pul
Korean

<sup>े &</sup>quot;यह मध्य यूग के ईसाई धर्म संघ के प्राचीन चूनिओमिण्टिका से भिन्न या निम्न और कुछ नहीं हैं जो यहाँ किर एशिया की धरती पर प्रायट हुआ है.....वही अन्तिचन्तन श्रीर आत्मा को परमात्मा में निमिष्जित करना जो चिन्तन का सार या आत्मा है।"—Truth and Tradition in Buddhism by Reichelt, P. 116.

अमिताभ के हृदय तक पहुँचने का मार्ग भिवत है, फिर भी अध्ययन और चिन्तम का महिन्कार नहीं किया गया। समस्त सृष्टि को अभिताभ में समित्वत समभने वाले जान और अमिताभ को अपना केन्द्र बनानेवाले ध्यान से अभिताभ पर श्रद्धा की भूमि तैयार होती है। बौद्ध मठों में एक निन्तनागार होता है। मिम राजवंश के अन्तिम दिनों में रहनेवाले श्री सीमिंग कहते हैं: "बुद्ध का नाम लेनेवाले सर्भा लोगों से में बिनतपूर्वक आर्थना, अनुनय और प्रवीधन करता हूँ कि वे सत्यनिष्ठ हृदय से अमिताभ का नाम लेते नलें और इस प्रकार कर्न: शनी: उस स्थित को प्राप्त करें जहां फिर हृदय को व्यामोह नहीं हो सकता, जंब कमल अपने आप सिल उठता है और हृदय बुद्ध के दर्शन करता है।

यह सम्प्रदाय महायान सम्प्रदाय का ही एक विकास है नयों कि यह ऐतिहा सिक बुद्ध की अनाद्यनन्त सत्ता की अनेक सिक्य कितायों में से एक मानवा है—उस सत्ता की अभिव्यक्ति जिसे धर्म-काया श्रथवा स्थता कहा गया है और शब्दों में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बंधिसत्वयान श्रथवा बोधि-सत्त्वों के गार्ग पर उसे विश्वाय है। इस मार्ग में दीक्षित होने के लिए हमें संघर्ष-रत मानवता के द्वित में विव्यान का जीवन बिताना होगा। यह मत श्रद्धा को उद्धारक तत्त्व मानवे बाला है और उस महान् नथीन जन्म पर विश्वास रखता है जो पश्चिमी स्वर्ग में जहाँ विश्व भर के शहान् काश्विक पिता का निवास और शासन है जिन्होंने सर्वश्वितालों को धरती पर मनुष्य के रूप में भेजा है जो श्रव अपनी करणामयी भावना के लिए दिता किता किता है जो श्रव अपनी करणामयी भावना के जिल्लाखत।

(कुआनियन) से लोगों को अपनी थोर आकर्षित कर रहे हैं। अपनी इन मान्यताओं के वल पर यह मत चीन की चार्मिक आत्माओं को एक ऐसा विश्वास देता है जो उनके हृदयों को छू लेता है।

#### चांन बोह्धर्भ

नांन या जेन बीद्ध-मत के प्रतिष्ठाता श्री बोधिधर्म हैं जो दक्षिणी भारत के कांजीवरम के एक उपदेशक थे और गीतम के बाद ईश्वर-दूतों की अद्याइसवीं पीढ़ी में होने का दावा करते थे। उन्होंने अपने जीवन के नी वर्ष चीन में (५२७-५३६ ई०) ग्रोयांग के निकट साभ्रोलिन बौद्ध-विहार में विताये थे। उन्हें कोई यधिक लोकप्रियता नहीं मिली, अहिक एक 'शून्य-दशीं बाह्मण' होते की प्रसिद्धि मिली थी। बोधिधम के समय में महायान बीद्ध मत बाह्य-ग्राधारों पर भूक रहा था। जब सखाट लियांगवृती ने जो नानिकंग में रहते थे, बोचिवर्म को बताया कि उन्होंने बौद्धधर्म की उन्नति के लिए और सामान्य जनता में उसकी जड़ मजबती से जमाने के लिए वडी-वड़ी इमारतें बनवाई हैं और साहित्यिक कार्य की प्रेरणा दी है, तो बोधिधमं ने उत्तर दिया: "यह सब बाहिरी बातें हैं जिनसे कोई लाभ नहीं। सबमुच महत्त्वपूर्ण ग्रीर मृत्यवान् चीज़ें वह हैं जो बान्त चिन्तन और मनन से प्राप्त होने वाले ज्ञान श्रीर अन्तर्गृद्धि से प्राप्त होती हैं।" परम तत्त्व वर्णनातीत है। जब विमल कीति ने एक बोधि-सत्त्व द्वारा व्यवत किये गये ग्रद्धैत सिद्धान्त के सम्बन्ध में मंज्थी से पूछा तो मंज्थी ने उत्तर दिया: "नैसा नुछ में इसे सगकता हैं इस सिद्धान्त की दिष्ट तब होती है जब मन्ध्य नगरत पटायां था। अभिव्यक्ति, और उपपत्ति के समस्त स्वरूपों से वाहर और गरे तथ।

जान ग्रीर तर्क से ऊपर मानता है। यह मेरी धारणा है। त्या में श्राप से पूछा सकता है कि आप इससे क्या समभने हैं।" विमलकीति गीन रहे। मीन हो उपयुक्त रहस्यात्मक उत्तर है। बुद्ध को जो नवीन अन्तर-द्ष्टि बोचि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई, उसे उन्होंने ग्रपने शिष्यों को देने का प्रयत्न किया। बोविधर्म ने उपदेश दिया था कि तात्कालिक अन्तर्दृष्टि की ग्रनभृति वही है जिसे मनष्य को अन्तर्ध्यान और एकाग्रता के साधनों रो प्राप्त करना चाहिए। बोधिधर्म महायानकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह मनुष्य के हदय में दिवत होने वाली एक प्रक्रिया का बर्णन हैं। वे यह रपष्ट करते हैं कि रहस्यवादी मन: सुष्टि के पीछे विश्वात्म-सत्य छिपे रहते हैं। यह श्राध्यात्मिक सत्य शास्त्रों की श्राप्तता या लोक प्रचिति उपासना पर श्राधारित या उनसे सीमित नहीं हैं। स्वर्ग का राज्य मनुष्य के हृदय में है। श्रमिताभ के स्वर्ग की श्राकर्षक कल्पना ययवा बुद्धों श्रीर बोचि-सत्त्वों की पौराणिक गाथाओं को वोधिधर्म कोई महत्त्व नहीं देते। युद्ध की प्राप्ति मृतियों या शास्त्रों में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में करनी है। मूर्ति पूजा की उन्होंने बराया है और गीराहित्य कला की बुराइयों की भटसंना की है।

चीनी जनता में वैराग्य या तापसवाद पर और संसार के प्रति घृणा भावना पर श्रविश्वास की स्पष्ट प्रवृत्ति होते हुए भी हमेशा एक ऐसा सम्प्रदाय रहा है जिसे जीवन का सुख तापस-जीवन में ही मिला है। उन श्रमेक लोगों को बीद्धधर्म में ही जीवन के सुग्रवसर प्राप्त हुए जो चिन्तन के धानन्द की ही श्रात्मा का सच्चा जीवन मानते थे। सम्यक्-समाधि, ज्ञान, शान्ति श्रीर श्रानन्द की श्रपत्ती विशेषताश्रों के साथ श्रष्ट-विध मार्ग का लक्ष्य है। बोधिधमें ने चिन्तन के श्रम्यास को प्रोत्साहन दिया, यह श्रम्यास वह श्रनुशासन है जिसके द्वारा हम विचार का नियंत्रण करते हैं स्वीर मन या मस्तिष्क को श्रम्य सब पदार्थों से हटा कर एक विशिष्ट पदार्थ या तत्व पर केन्द्रित करते हैं। चिन्तन के द्वारा हमें मानसिक शान्ति श्रीर नवस्फूर्ति प्राप्त होती हैं। धर्म का तात्विक लक्ष्य है श्रनाद्यनन्त सत्य का ज्ञान, उस सत्य का जो नित्य स्फुटोन्मुख है पर कभी भी परिस्फुटित नहीं होता। शास्त्र भी तभी महत्त्वपूर्ण हैं जब वे सत्य की स्रनुभूति-सिद्धि की श्रीर ले जायें। प्रकृति के श्रध्ययन से हम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

जा प्रवचन बोधिधर्म द्वारा सम्राट् यू-ती के दरवार में किया गया यताया जाता है उसमें उन्होंने श्रयने उपदेशों का सुन्दर सारांश दिया है।

"हृदय बुद्ध है। उसके बाहर कोई सत्सत्ता नहीं है। विचार से मिस सब असत् है। मित्तिष्क या मन धौर हृदय से अलग न कोई कारण है न कोई कार्य; निर्वाण स्वयं हृदय की एक दशा है। स्वयं अपने भीतर बुद्धत्व के स्वरूप का दर्शन करो, यह बोध करो कि तुम बुद्ध हो और पाप नहीं कर सकते। न कुछ थच्छा है न बुरा, न अच्छाई है न बुराई, बिल्क केवल हृदय है और वही बुद्ध है और अपाप है।.....केवल एक पाप है—अपने बुद्धत्त्व की उपेक्षा करना।....... यही भ्रज्ञान है जो संसार-चक्र को चलाता है; जान-ज्योति ही है जो कर्म की शवित को नष्ट कर देती है। जो प्रबुद्ध है वह न पाप कर सकता है और न पुनर्जन्म ले सकता है। भ्रो मानव-हृदय, इतने विशाल कि संसार का आलिंगन कर सकता है। भ्रो मानव-हृदय, इतने विशाल कि संसार का आलिंगन कर सकते। इतने लघु कि सुई की मोक भी तुम्हें छून सके —तुम्ही बुद्ध हो। चीन के लिए यही मेरा सन्देश है।"।

<sup>े</sup> श्री सान्डर्स : Epochs of Buddhist History में उल्लिखत (१६२४) पृष्ठ १३८।

बोधिवर्ष के उपदेश ने अनेक बौद्ध शाखाओं का एक व्यापक सम्अदाय में संगम करा दिया। चिन्तन पर उनके आग्रह ने जहां एक बोर उनके अनेक अनुयायियों को ज्ञान-ज्योति योर गहन शान्ति उपलब्ध की वहीं दूसरी और उसने एक निक्चेष्ट निरानन्द धार्मिकता को भी जन्म दिया जिसका परिणाम प्रायः मानवता के कल्याण-जनक संकल्प-पूलक कार्यों में नहीं हुआ।

तियेन ताई (Tien Tai) मत के प्रधान प्रतिनिधि हैं श्री प्रथम ची। वे छठीं शताब्दी के उत्तरार्थ में थे, शपना यधिकांश जीवन चेकि-यांग प्रान्त में बिताया जहाँ सन् ५६७ ई० में उनकी मृत्यु हुई। यहीं तियेन ताई पर्वतों पर, जहाँ चिहारिक जीवन का बहुत सबस बिकास हो चुका था, उन्होंने शपने सम्प्रदाय की तींच डाली श्रीर चार हजार से भी श्रीधिक श्रमणों को श्रपनी परिपाटी में दीक्षित किया। श्री प्रथम ची का प्रधान सिद्धान्त है बुद्ध के बिविध वावयों को उनके जीवन के धिभिन्न कालों से सम्बन्धित करके उनके बीच के धिभेदों का मेल बेठाना।

- प्रथम काल विभाग है ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध के जीवन के तीन सप्ताह। बोधि-सत्यों के सम्बन्ध की उनकी शिक्षायें इसी काल की हैं।
- २. जव बुद्ध ने यह देखा कि सामान्य लोग उनके उपदेशों को नहीं समभ पाते, तो उन्होंने चार सत्य निर्धारित किये और यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार व्यक्ति श्रईत की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। इन बारह वर्षों की श्रविध के उपदेश हीनयान-शास्त्रों में श्रभिव्यक्त हुए।
- ३. जब उनके शिष्यों ने यह समभा कि वही पूर्ण-सत्य है तो बुद्ध ने उनकी भूल का सुवार किया और समभाया कि यभी कुछ और अधिक है। उन्हें केवल साधु ही नहीं बनना होगा बल्कि संसार के

परित्राण में भी भाग लेना होगा। महायान-शास्त्र इन आठों वर्षों की अविधि के उपदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

४. जब लोगों के मस्तिष्क में हीनयान और महायान के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में अम और सन्देह फैला, तब बुद्ध ने स्पष्ट किया कि महायान् की विचार-स्थिति तक पहुँचने के लिए हीनयान् उपकम-स्थिति है। यह काम उन्होंने अगले २२ वर्षों में किया और महा-प्रज्ञा-पारमिता-सूत्र जैसा शास्त्र इस अविध के उनके आदेशों का विशिष्ट प्रतिनिधि है।

प्र. जब बुद्ध ७२ वर्ष की परिपक्व धवस्था में पहुँचें तब उन्होंने इस महान् सिद्धान्त का उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, कि इसी उद्देश्य के लिए वह इस घरती पर ग्राये ये ग्रीर इस सार्वजिमीन मुक्ति का उपदेश देने के लिए ही उन्होंने जन्म का बन्वन स्वीकार किया था। इस श्रवधि के उनके उपदेश सद्धर्म पुण्डरीक में मिलते हैं, जो तियेन ताई का प्रधान शास्त्र है। ग्रागे चलकर परिनिर्याण सूत्र ग्रीर सुखावती-व्यूह-सूत्र को भी इसी ग्रवधि का मान लिया गया।

इस प्रवीण वर्गीकरण ने विचार और धाचार की विविधता के लिए स्वान बनाया है और उससे सहनकां जला की भावना का विकास होता है। इससे अमिताभ की अनन्त करुणा भी लक्षित होती है कि उन्होंने संबस्त मानवता के लिए विविध मार्गों की अनुमति दी।

इस सम्प्रदाय में इस दृष्टिकोण को अस्वीकार किया गया है कि केवल चिन्तन ही पर्याप्त है; और यह माना गया है कि यद्यपि सब जीवों में बुद्ध-वृत्ति की स्थिति है किर भी, भूलों को दूर करने और सत्-विचारों की प्रतिष्ठा करने के लिए निर्देशन आवश्यक है। यह मत अपेक्षाकृत क्य से अधिक सार्यलीकिक था और इसमें साहित्य, कर्मवाण्ड और चिन्तनगन्य आह्नाद को भी स्थान मिला। प्रथम लो इस द्विटकोण को स्वी नार करते हैं कि परम-सत्य के द्विटकोण से रामस्त द्विप-गगत असत् है, यद्यपि व्यावहारिक कामों के लिए यह सन है। द्वय-गगत का अस्तित्व है भी, नहीं भी है। प्रथम की बुद्ध के स्वका को एक आस्तिक दृष्टिकोण से देखते हैं। परम रात्ता का वर्णनवह इतने आस्म-कृत कप में नहीं करते कि "यह सभी शब्द सापेक्ष हैं: ऐसे शब्द हैं जो हमारी मानव अनुभूति से सीमित हैं।" बुद्धत्व परम-सत्य मात्र नहीं है। बिक् वह रातन् कर्तृत्व है जो निरस्तर भूत-कल्याण-रत है। आमे चल कर इस तियेन-ताई-सम्भवाय का अपना विभिष्ट पृथक रूप समाध्य ही गया और वह ऐन्द्रजालिक-सूत्रों, विधियों और अमिदा या अमिता की जपाराना में श्व-भित्व गया।

मंत्रयान् अथवा तंत्रयान् सम्प्रदाय का धाविमीय पहले-पहल आठवीं बताव्दी में हुआ था। वह तिब्बत के बौद्ध-मर्म का सगोतीय है। इस सम्प्रदाय के प्रथम चीनी प्रतिष्ठाता माने जानेवाले श्री बच्च बीचि इसे सन् ७२० ई० के लगभग भारत से चीन लाये थे। उनके उत्तरा-विकारी श्री अमोघबच्च ने मृतकों के प्रति वागिक-समाजों का प्रचार विधा। यह अमोघबच्च भी एक भारतीय हा थे। अपने दार्शनिक पक्ष में यह तंत्रयान एक प्रतीकात्मक विच्य-देवतावाद है जो एक परम आत्मा को एक उद्भव-शृंखला में अभिज्यक्त या आविर्म्त होता हुआ मानता है; पर अपने प्रचलित रूप में यह अनेक देववादी शीर जायू टोने तथा इन्द्रजाल में विश्वास करनेवाला है। इस मत के प्रधान देवता हैं वैरोचन जो अभिताम के स्थान पर माने जाते हैं। धर्म-काया श्रयवा मृत-तथता का प्रतिनिधित्व महावैरोचन करते हैं। इस सम्प्रदाय में उनकी सुवित का बचन दिया जाता है जो कुछ विशिष्ट सूत्रों ग्रीर श्राचारों को स्वीकार करते हैं। इस मत में ग्रलौकिक ग्रीर लौकिक सिद्धान्तों में विभेद किया गया है। ग्रलौकिक दर्शन का प्रवीण ज्ञाता जीवित बुद्ध बन जाता है, उसे पूर्ण श्रन्तरस्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

वैरोचन समग्र विश्व है ग्रीर उसके दो पक्ष हैं—पदार्थ-पक्ष --गर्भ वातु ग्रीर ग्रक्षर-पक्ष --वज्र थातु; ग्रीर इन दोनों को मिलाइर धर्म- थातु रूप वनता है। वैरोचन के शरीर के विविध रूपों को प्रतीकात्मक रूप में श्रनेकवृत्तों से बनी ग्राकृतियों द्वारा प्रगट किया जाता है। चूँकि यह विश्व विचार-मात्र है, इसलिए विचार ग्रत्यन्त वलवती शक्तियाँ है। बशीकरणों, मोहन-मंत्रों ग्रीर ऐन्द्रजालिक सूत्रों का प्रयोग प्रधानतः पाया जाता है।

चीन के बीद्ध-धर्म ने मंत्रयान के इन विश्वासों को ग्राठवी राती के उत्तर काल के लगभग स्वीकार कर लिया। ग्रंत्येष्टि-समारीह चीन के धर्म के एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग हैं भीर ग्रातमा के भविष्य या भाग्य का नियंत्रण करनेवाले कर्मकाण्ड बहुत श्रावश्यक हो जाते हैं। मृतकों के प्रति होनेवाले समाज जो चीन के बौद्धों के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं बहुतिरे श्रन्धविश्वासों के साथ चुल-मिल गये हैं। जन्म भौर मृत्यु के श्रविरल-चन्न में छः श्रेणिया विभक्त की गई है। सर्वोच्च श्रेणी हैं स्वर्ग, जिसमें सत् ग्रात्माओं का निवास रहता है। जब तक वह परम तत्त्व की प्राप्ति न कर लें तब तक वे काल-चन्न से बाहर नहीं हो पाते। बोधि-सस्व इसी श्रेणी में रहते हैं। दूसरी श्रेणी मनुष्यों की है जहाँ व्यक्तियों का भाग्य-निर्धारण करने में कर्म का विधान काम करता है। यहाँ फिर ग्रनेक श्रेणियाँ हैं। चीन के लोगों को श्रपने

पूर्वजों पर श्रद्धा रखने की शिक्षा भिली है और वीद्धों ने इस राष्ट्रीय विशेषता को सन्तुष्ट किया। यह विधियाँ और कर्मकाण्ड श्राजकल बहुत कष्टकर श्रीर प्रयत्त-साध्य हो गये हैं; जिन्हें श्रिषक सरल भीर गम्भीर बनाने की श्रावश्यकता है।

#### लामाओं का या लामायी बौद्ध धर्म

लामाबाद का विकास तिब्बत में बाठवीं शताब्दी में हुआ। उस समय भारत में मंत्रयान् सम्प्रदाय प्रधान था, और जब यह सम्प्रदाय दिव्यत पहुँचा तब वह स्थानीय भूत-पूगा में घुल-मिल गया। श्री पद्म-संभव तंत्रवादी बीद्ध-धर्म के सर्वाधिक यशस्त्री व्याख्याता हैं। उन्होंने रहासा से जगभग ३० मील की दूरी पर साम्ये का बीद्ध-मठ स्थापित किया और शान्तरक्षित उस बिहार के मठाध्यक्ष बने। इसी समय से लामाओं की परम्परा प्रारम्भ होती हैं। मानव-जाति के सहायकों को कृद्ध पिशाचों के रूप में चित्रित किया गया है, यह कुढ़ रूप पाप-पुंज को भयभीत करने के निए हैं; इसका परिणाम गह हुआ है कि लामा-मन्दिर पिशाच-पूजा के आलय मालूम पड़ते हैं।

तिज्वत के लामा-धर्म की प्रधान विशेषतायें यह हैं: (१) धारणी योर मण्डलाओं का प्रयोग—दैत्यों पर विजय पाने श्रीर श्रवीकिक शिवतायों की प्राप्ति के लिए; (२) यह विश्वतास कि इन विश्वियों श्रीर साधनों से एक प्रवीण साधक न केवल किसी देवता का आवाहन कर सकता है बिल्क स्वयं ही देवता का रूप धारण कर सकता है—देवता वन सकता है; (३) श्रमिताम की उपायना श्रीर उनके स्वर्ण में विश्वास; (४) मृतात्माशों के हेतु विधिकृत्यों का श्रनुष्ठान श्रीर बिल्वान, यद्यपि

जीव वित नहीं दी जाती; श्रीर (५) मृत श्रीर जीवित गुरुश्नों की पूजा।
ग्यारहवीं शती में स्रतिसा श्रीर श्रन्य उपदेशकों की मंत्रणा से एक
नया विकास हुशा जिसका नाम रक्खा गया काल-चका इसके अनुसार
एक स्रादि बुद्ध हैं जिनसे अन्य बुद्धों की उत्पत्ति हुई हैं। यह सिद्धान्त
माना गया कि विश्व की सृष्टि के लिए परम सत्ता ने पुरुष श्रीर
शक्ति या नारी-रूप धारण किया; प्रधान बुद्धों श्रीर बोधि-सत्त्वों को,
इसी सिद्धान्त के श्रनुसार, भायियें प्राप्त हुई। इस नवीन उनदेश के
सामान्य परिणाम श्रमन्तीय जनक हए।

लामायी बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तरी चीन में मंगोल राजवंश के समय (१२८०—१३६८) में हुआ। बौद्ध धर्म के लामायी ग्रीर ग्रन्य रूपों को पृथक् नहीं माना गया। लामायी बौद्ध मत के ग्रनुयायियों ने पुरोहित या पुजारो वर्ग के लिए श्रविवाहित जीवन पर श्रधिक जोर नहीं दिया श्रीर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो पुरोहित या श्रमण का काम करते थे लेकिन शादी करते थे ग्रीर मठों में नहीं रहते थे। जबसे मंगोल शासकों के श्रधीन चीन में लामायी बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ—तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल में—तब से तिब्बत के बौद्ध श्रमण ग्रीर स्थियर चीनी बौद्ध धर्म के मामलों में प्रधान भाग लेते रहे हैं।

<sup>े</sup> चिनयुइन पर्वतों पर के बौद्ध बिहार में, जिसके अध्यक्ष स्थविर ताई सूथे, मैंने एक उत्कृष्ट उनदेशक को देखा जो युवक अवणों को तिञ्बती बौद्ध धर्म में दोक्षित कर रहा था। चुंगिकम में मुक्ते एक तिञ्चत से आये हुए 'जीवित बुद्ध' से मिनने का सीभाप्य प्राप्त हुआ जिन्होंने मुक्त से कहा कि वह 'विश्व शान्ति के लिए प्रार्थना करने में अपना समय बिता रहे थे।' राजनीतिक कारणों से भी तिञ्बती बीद धर्म की चीन में प्रोत्नाहित किया जा रहा है।

#### बौद्ध धर्भ तथा अन्य धर्भ

सम्राट् बानली (१५७३—१६२०) ने कहा था कि कन्प्यूशियन धर्म और वौद्ध धर्म एक पक्षी के दो पंखों की गाँति हैं। एक को दूसरे के सहयोग की म्रावद्यकता है। कन्प्यूशियस ने एक अच्छे नागरिक के जीवन के लिए हमें कुछ सूत्र दिये हैं। उन्होंने अपने युग के प्रचलित विचारों को स्वीकार कर लिया है और स्वर्ग की पूजा तथा पूर्वजों और भ्रात्माओं के प्रति बलिदान का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित अध्यात्म विद्या नहीं है भौर वे स्वर्ग की पूजा के साथ नैतिक विधान का कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ते। धर्म के भावना-मूलक पक्षों की कन्प्यूशियस ने उपेक्षा की है। और इन्हों कों में बीद्ध धर्म का पहत्त्व है।

तास्रोवाद चीन का दूसरा धर्म है जिससे कन्प्यूशियस ने नैतिक तत्यों को प्रहण किया है। भीतिक स्नन्धिवहवासों के असंगत हास्थास्पद वृत्तों को स्वीकार करके तास्रोवाद ने श्रपना कुछ पतन कर लिया; ऐसे वृत्त जैसे यह विश्वास कि एक विशिष्ट रसायन पीकर पाथिव श्रमरता प्राप्त की जा सकती हैं। बाद में सागे चलकर श्रपने सिद्धान्त में अन्तः संगति श्रीर श्रनुशासन प्राप्त करने के लिए तास्रोवाद ने बौद्ध धर्म से बहुत कुछ श्रंगीकार कर लिया—उसके देवत्रय, पविश्व सन्य श्रीर मठ-परम्पराये। सर चार्ल्स ईलियट कहते हैं: "मानवता के भावात्मक श्रीर शाध्यादिनक पक्षों को प्रभावित करनेवाले सिद्धान्त के रूप में ताझोवाद यदि कन्प्यूशियस के धर्म से श्रेष्ठ था तो बौद धर्म से हीन था।" भ

Hinduism and Buddhism, Vol. III (1921), P. 229.

एक अंग्रेज ईसाई धर्म-प्रचारक जिनका विश्वास है कि चीन के तीनों धर्म 'एक साथ, एक आध्यात्मिक नियोग के रूप में, एक निम्क कोटि के हैं — अन्धविश्वासों से आवृत्त, और एक प्रबुद्ध आध्यात्मिकता के विकास के लिए अपर्याप्त हैं', कहते हैं कि "चीन के धर्मों में बीद्ध धर्म सर्वाधिक प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक तत्त्व रहा। चीनी जनता की आत्मा पर बीद्ध-धर्म द्वारा डाले गये गम्मीर प्रभाव की चर्चा करते हुए नार्वे के एक ईसाई धर्म प्रचारक लिखते हैं: "विचार, दृष्टि-कोण, भविष्य के प्रति आधा, उत्सर्ग और निवृत्त-भावना, अनिवंचनीय पीड़ा और दुःख, ज्ञान-ज्योति और शान्ति की गम्भीर कामना, भूतमात्र के प्रति अवर्णनीय सहानुभूति और जीव मात्र की मुक्ति में शान्त स्थिर विश्वास सब पर गहरी, बहुत गहरी रेखायें पड़ी हैं। यदि कोई चीन को समभना चाहता है तो उसे बौद्ध धर्म के आलोक में ही चीन को देखना होगा।"?

#### समकालीन स्थिति

चीन के लोग सौन्दर्य प्रेमी हैं। समूचा देश एक विशाल कला-मन्दिर हैं। चीनी लोग अपने सभी पदार्थों को सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं—अपने नगरों और मन्दिरों को, अपने खेतों और उपवनों को, अपनी मेखों और कुर्सियों को और अपने छोटे-छोटे चाय के प्यालों,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soothill: The Three Religions of China (1929) P. 254.

Reichelt: Truth and Tradition in Buddhism, E. T. (1927) P. 311.

भोजन के समय प्रयोग में यानेवाली सवाइयों को। गरीव से गरीब नी कर भी जिन वर्तनों में भोजन करता है उनका एक धाना सीन्दर्य होता है। सीन्वर्य तो उनके जीवन भी रचना में सम्मिलित है। उनके देश के बुदयों में वह रंग बनकर छाया हुया है। अनेक बीद्ध-मठ और विहार मृत्वर स्थानों पर बने हुए हैं --चित्र-सुन्वर पर्वत-शिखरों पर, तलहटियों में सरिताओं के किनारे। इन पवित्र स्थानों में हम संसार के कोलाहल प्रोर व्यापार से दूर प्रकृति की सान्ति प्रोर उसके सीन्दर्य के लोक में जा पहुँचते हैं। यह मठ विभिन्न ग्राकारों के हीते हैं और इतमें चिन्तन-शालायें, अतिथि-चा लायें, पुरतकालय और कमलों से विभिषत सरोवर होते हैं। इन बीद्ध मन्दिरों में दिलाई देने वाली मतियां यह है: (१) स्वर्गीय बुद्ध, जिनमें गीतम बुद्ध, ग्रामिताभ (भैवज्य-गृह, विश्व-चिकित्सक), वैरोचन, लोजन ग्रीर दीपांकर सम्मिलित हैं (२) बोधि-सत्त्व, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है कुत्रानियन. मैत्रेष, मंजुधी, श्रीर सामन्तभद्र । (३) श्रईत जिनमें बुद्ध के सर्व प्रथम शिष्य श्रीर बोधियमं जैसे श्रन्य साथ सम्मिलित है। (४) रक्षक इष्ट-फुल-देव गण।

त्रिपृति-धारणा का अर्थ विविध इतों में समभा गया है। दैनिक कर्मकाण्डों में प्रयुक्त होनेवाले प्रसिद्ध तीन वाक्य महायान सम्प्रदाय के तीन काया वाले सिद्धान्त पर भ्राधारित है।—

'में घर्म की निर्मल मुत्दर काया, वैरोचन, म श्रानी वारण कोता हूँ।

में दिव्य धर्म-प्रकाशक पूर्ण काया, लोशन, म अपनी शरण लेता हूँ । "में उन शास्य मुनि में अपनी शरण खोजता हूँ जो अपणित युगों में धरती पर सशरीर ब्राविभूत होते हैं।"

जहाँ कृछ मृतियों में श्रव भी सीन्दर्य का सहज-बोध श्रीर उद्दीपन है, वहाँ दूसरी ग्रीर बहतों में ऐसी बात नहीं है। उत्ताल तरंगीं के कोलाहल से ऊपर एक सीघे सौन्दर्यमय कमल पर आसीन कुआन्यिन की प्रतिमा धाध्यात्मिक संकेतों, उद्देश्यों खीर ध्रभिव्यंजनायों से भरी हई है। वह पवित्र मुखमण्डल शाश्चर्यजनक रूप से करुणा-कोमल और फिर भी अत्यन्त गम्भीर, अपने निमीलित लोचनों से अनन्त के साक्षांत में लीन, दिव्य ग़ान्ति का चित्र है। शिथिल विनत वाम बाह में अनन्त त्रेम ग्रीर करणा हं; उठी हुई एक दूसरे से मिली उँगलियों वाले ऊपर उठे दक्षिण बाह गें--जैसे वह उपवेश के समय ऊपर उठता है--एक अवर्णनीय पवित्रता है। कमल पर मद् आसीन चरणों की पद्मासन मुद्रा, अनन्त के साक्षात में लीन निरमल आदर्श-पूत मुखभण्डल, सब का उद्देश्य हमारे हृदयों पर पवित्रता के सीन्दर्य का प्रभाव डालना है। यह मृतियां अंगोचर-प्राध्यात्मिक-सत्ता के दृश्य प्रतीक हैं। विज्ञ बौद्ध इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मृति ईश्वर है और अध्यात्म-पथ पर आगे बढ़े हुए लोगों को मृतियों और मन्दिरों की शायरपकता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यक्ति का अपना हृदय ही मन्दिर है।

प्रचलित ब्रह्मदादी विश्वासों को सरलता ग्रीर उत्सुक्ता पूर्वक स्वीकार कर लेने से ऐसे देवताओं ग्रीर सन्तों की संख्या बढ़ती गई हैं जिन्हें सामान्य जनता ग्रज्ञान-वश पूजती है। ग्रन्त की धारणा चूमिल हो गई हैं ग्रीर जनता की दृष्टि कुंठित। चीन के बौद्ध-धर्म में निम्नलिखित बातों को विशेष गौरव दिया गया है: प्रार्थना में दिव्य शिवत के साथ संगम, ईश्वर का ग्रानन्दातिरेक, उसकी नैतिक ग्रीर ग्राध्यादिमक प्रकृति में ग्रंशभागी होने ग्रीर उसकी प्रविन्ता क्ष भागीदार होने की कामना। घण्टियों श्रीर ढोलों का संगीत श्रीर मंत्रों का उच्चारण लोगों को धर्म के ग्रस्तित्व, श्राध्यात्मिक जीवन के तत्त्व का बोध कराते हैं। मन्दिरों में जाकर श्रीर उस पवित्र संगीत को सुनकर कोई भी व्यक्ति, वह कितना ही नीच श्रीर पतित क्यों न हो, दिव्य ज्योति की एक भाँकी पा सकता है, उच्चतर जीवन की एक श्रनुभूति प्राप्त कर सकता है।

संसार के अन्य भागों की भाँति यहाँ भी धर्म में एक यांत्रिक पुनरक्ति न्यौर ग्रान्तरिक पवित्रता से हीन नियम-प्रेरित बाह्य उपासना में पतित हो जाने की प्रवृत्ति है। बाह्य पवित्रता ग्रीर निम्नकोटि की नैतिकता दोनों प्रायः साथ दिखाई देती हैं। ऐसे लघु ग्रीर चपल-बृद्धि व्यक्ति .हैं जो इस श्राशा में पाप करते हैं कि श्रमिताभ श्रानी श्रनन्त करणा से उनका परित्राण कर लेंगे। बौद्ध बिहारों में प्रधिकांश वे प्रनाथ बच्चे भरती होते हैं जिनको कोई रखवाली करने वाला नहीं होता। स्वभावतः बौद्ध प्रवारियों या श्रमणों की बुद्धि, उनका धर्म श्रीर उनकी शक्ति स्वस्य-समर्थ नहीं होती। जीवन की शिधिलता या अनाचार बीद पुरोहितों की ही कोई विशेषता नहीं है। कुछ ऐसे विद्वान और धर्म-निष्ठ श्रमण सर्वदा रहते हैं जो जनता की वृष्टि से प्राय: श्रोभल रहते हैं। वे अपने आश्रमों में अलग विरत चान्त जीवन बिताते हैं श्रीर संसार उनके सम्बन्ध में बहत कम जान पाता है। सांसारिक ज्ञान में अवीण श्रमण या स्थविर जो महत्त्वपूर्ण पदों तक अपना रास्ता बना जेते हैं, सर्वोत्तम कोटि के नहीं हैं, श्रीर फिर भी उन्होंने सामान्य जनता को सत्त्रनिष्ठा, चरित्र श्रीर खबारता की प्राप्ति में सहायता दी हैं। उन्होंने वह कठिन समय में अपने संगठनों का कार्य भार संभाला श्रीर संचालित किया है जबकि बौद्धों के ग्रनेक पवित्र स्थानों को स्कूलों

भें बदल दिया गया है जोर अन्य रूपों में भी सरकार ने उन पर कब्जा कर लिया है। अतिथियों को भोजन देने के बौद्ध आतिथ्य का ऐसा अयोग किया जाता है कि बौद्ध-बिहार व्यापारी, यात्रियों और दर्शकों के लिए होटलों का काम देते हैं। ऐसी भावना लोगों में है कि श्रीटेस्टेन्ट ईसाई-धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों पर सरकारी अधिकारियों की रोष-दृष्टि रहती है।

चीन के बौद्ध-धर्म को प्रविलम्ब सुधार की ग्रावश्यकता है। यदि ब्रह्मवाद में जनता के विश्वास को नष्ट करना है तो शिक्षा उसका सर्वोत्तम साधन है। जनता को प्रकृति और उसके विधानों के सत्य-ज्ञान की शिक्षा देनी होगी। केवल इसी साधन से मुतों के भय और ब्रह्मवाद के विश्वास को दूर किया जा सकता है। जादू-टोने श्रीर अन्धि विद्यास के प्रारचर्य जनस रूपों पर जनसा की श्रद्धा है। विद्वानों के बृद्धियाद श्रीर उनकी नैतिकता ने जनसमृह को नहीं छ पाया। भारत की भाति, शिक्षित व्यक्ति अन्यविश्वास-पूर्ण कर्मकाण्डों की सार्वजनिय निन्दा-करते हैं, उनका मखील उड़ाते हैं लेकिन फिर भी स्वयं जनको वारते हैं। धर्म के स्वरूप में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक बद की घरण जाना श्रावश्यक है। उनका कहना है कि यदि हमें दु:ख-भय जीवन से बचना है तो पुर्ण-ज्ञान की प्राप्ति श्रीर निस्वार्थ कर्म के धम्यास से ही यह सम्भव हो सकता है। मैं देखता है कि तिब्बती बौद्ध-पर्म पर बहुत यधिक ध्यान दिया जाता है, किन्तू चीन के नौहों को गीतम युद्ध की घरण जाना होगा और उनके जिन्तन और विश्व-कल्याण की कर्म-पद्धति को अपनाना होगा। व्यावहारिक बौद्ध धर्म को प्रभावपूर्ण परिवर्तनों की ग्रायश्यकता है और गुछ बौद्ध नेतागण इस आवश्यकता की समभति है। लान में बोत वर्ग के सबसे प्रधान

प्रतिनिध्नि हैं मठाध्यक्ष ताईसु, जो बिद्धान हैं, धा मध है और तेजस्वी हैं। वह बीद्ध परिपद के प्रध्यक्ष हैं। जो कूछ घण्टे उनके साथ उनके मठ में विताने का सूयोग गुर्के प्राप्त हुआ उनम उन्होंने सूचार की गम्भीर श्रावस्थाता और बोड धर्म के प्रतिष्टापक के प्रेरणात्मक यादर्श तक बापस जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में ग्रपनी भावनाओं से मफे परिचित कराया। नवस्वर सन् १९२५ में टोकियो में हुई चीनी और जापानी बोद्धों की एक समाज में उन्होंने महायान बोद्ध-धर्म को पुनरुजीवित करने की अपनी योजना की रूपरेखा स्पष्ट की थी। 'सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि एक अन्तर्राप्टींग बौद्ध विश्व-विद्यालय की स्थापना करें जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाय। इस उपर्य्वत संस्था में यो विभाग होने चाहिए; पहला विभाग विद्यार्थियों को भाषायें, विविध विज्ञान श्रीर दर्शन जैसे उदार विषयों की शिक्षा देने के लिए श्रीर दूसरा बीद सूत्रों और धार्मिक अनुशासनों, बीद्ध धर्म के बलीविक उपदेशों शादिकी शिक्षा देने के लिए। अमणों या स्थिवरों को शिक्षित करने के अतिरिक्त हमें जनता को विद्यालयों, ग्रपने प्रकाशनों, भाषणों ग्रीर नाटकों ग्रादि से बौद्ध सिद्धान्तों के उपदेश देने चाहिए। यह उपदेश बाजारों में, सङ्कों पर, रेलों ग्रीर नावीं पर, सिपाहियों के शिविरों, ग्रस्पतालों, फैविट्यों और बन्दी-गृहों में दिये जाने चाहिए। हमारा तात्कालिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता को अपने साथी मनप्यों को प्यार करना, देश के कानून का पालन करना, दैनिक धर्म-कृत्यों को तत्परता के साथ पूरा करना, प्रार्थनायों ग्रीर बुद्ध के नामों का जपना ग्रादि-श्रादि गुण सिखायें जायें। हमारी सामाजिक सेवायें यह होनी चाहिए, (१) श्रकाल में सहायता का काम, प्राकृतिक विपत्तियों की रोक थाए

श्रीर युद्ध में घायल हुए लोगों की श्रीपचारिक सहायता; (२) फैंथिट्रयाँ स्थापित करके श्रीर श्रभी उपयोग में न श्राने वाली घरती को काम में लाकर उद्योगों की वृद्धि करना; (३) वृद्धों, अपंगुश्रों श्रीर श्रसहाय विध्याश्रों जैसे दीन श्रसहाय लोगों की सहायता करना; श्रीर (४) पुल श्रीर सड़कों बनाना श्रीर सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध करना, यात्रियों के लिए नि:शुक्त नौका-सेवा तथा श्रन्य जन उपयोग के ऐसे ही कार्य।" श्रीद इनकी यह योजना सफल हो जाती है तो चीन में धर्म के प्रति सन्देह वृत्ति श्रीर भौतिकता की बाढ़ रुक जायगी। यदि चीन के शासक अपने पूर्व-शासकों की परम्पराश्रों को अपनायें श्रीर राभी धर्मों का श्रादर करें श्रीर यदि बीद्ध-मन्दिर श्रीर विहार अपने श्राप को श्राधुनिक परिस्थितियों के श्रनुकूल बना लें तो चीन में एक महान् जागरण हो जायगा।

<sup>7</sup> The Young East, I. 181-82

# युद्ध और विश्व-सुरत्ता

मुक्ते बड़ी प्रसन्तता है कि राजनीतिक क्षेत्र के प्रख्यात नेताओं ग्रीर प्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के निविष्टमन विद्यार्थियों से मिलने का यह सुयोग मुक्ते मिला। में यहाँ विश्व-त्यवस्था ग्रीर सुरक्षा की कोई सरल योजना प्रस्तुत करने नहीं ग्राया बल्कि में ग्रापको इस जटिल ग्रीर विषम विश्व के सम्बन्ध में ग्रापनी कुछ ग्राशाओं ग्राशंकाणों का भागीदार बनाने श्राया हूँ ग्रीर ग्रापसे यह सीलने श्राया हूँ कि मनुष्यों ग्रीर राष्ट्रों के बीच किस प्रकार हम कुछ ग्रधिक मानव-न्याय ग्रीर सम्य सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। मानव-जाति के लिए यह कठिन परीक्षा के दिन हैं, ग्रात्म-परीक्षण के दिन—ह्यय टटोलने के दिन हैं। प्रसव पीड़ा ग्रीर निस्कारों के साथ यह घरती श्राज कांपती ग्रीर उसांसे लेती मृत्यु ग्रीर विनाश को जन्म दे रही है, सम्भव है जीवन ग्रीर मृष्टि को भी जन्म मिल रहा हो। वृद्ध ने हमें विश्वास दिलाया है कि वर्म का चक्र निरन्तर धूमता रहता है। यह भयावह दुःस्वप्न सा संसार सबदा नहीं जल सकता। परिवर्तन होगा।

य दिसम्बर सन् १६४३ की कैरी शहर में बोलते हुए फ़ील्ड मार्शल स्मट्स ने कहा था कि इस वर्ष का बड़ा दिन युद्ध का श्रन्तिम चड़ा दिन होगा श्रीर यह भी कहा था "सब फिर कभी यह श्रापत्तियाँ नहीं आनी चाहिए जिन्होंने युग-युग से मानव सभ्यता को बरबाद किया है। में आया करता हूँ कि मानव जाति द्वारा भेनी गई यह महान यातनायें व्पर्थ नहीं जायगीं।" यही श्राचा समूचे संसार की है; श्रीर फिर भी भविष्य के सम्बन्ध में बहुत बड़ी शंकायें हैं।

हम से कहा जाता है कि मित्र-राष्ट्रों का प्रधान उद्देश्य है शतु को कूचल देना ग्रीर सबके लिए मानव-स्वाधीनता की प्रतिष्ठा करना। स्वाधीनता और न्याय-भावना का प्रेम ही युद्ध-रत लोगों को, रूस, ग्रेट त्रिटेन, श्रमरीका, चीन, भारत, स्वतंत्र चेक. स्वतंत्र पोल ग्रीर स्वतंत्र कांसीसी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। किन्तुहमारा पिछला अनुभव श्रीर वर्तमान लक्षण आशा को प्रेरणा नहीं देते। निणीयक वर्ष वे नहीं होंगें जब हम विजय के अभियान में आगे बढ़ेगें बल्कि निर्णायक वर्ष होंगे वे जो विजय के बाद ग्रायेगे। विछला युद्ध संसार को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लड़ा गया था और उसका वास्तविक परिणाम हुआ था तानाशाही का विकास। जो कुछ होता है वह हमारे लक्ष्य से विल्कृल भिन्न होता है। हमारे उद्देश्यों का मेल हमारी सिद्धियों से नहीं बैठता। जिन्होंने राजनीतिज्ञों के वायदों पर विश्वास किया था, जिन्होंने एक नवीन और सुन्दरतर संसार के समने देखे थे, जिन माताओं ने अपने बच्चों की बलि दी थी ग्रीर जो सैनिक घर वापस लोटे थे — उनमें कुछ तो श्रान्त-वलान्त चीथड़ों में लिपटे भिखारियों की तरह सड़कों पर दियारालाइया बेचते हुए-उन सबके साथ विश्वासघात किया गया. सबकोधोखा दिया गया और मानव जाति के दु:ख का दांव लगाने वाले जुमारी फिर सक्ति दवीच बैठे थीर फिर वही पुराना खेल सुरू कि य जिसमें ग्राज हमारा समूचा ग्रस्तित्व, हमारा सुख, हमारा भविष्य फिर

संकट में है। परस्पर वीपारोपण व्यर्थ है, किन्तु यदि विजय और शान्ति दोनों को ही हमें गवां नहीं बैठना है तो ग्रतील को सूक्ष्म दृष्टि से देखला होगा, उससे सबक सीअना होगा।

### वो युद्धों के बीच (१६१६-१६३६)

१६१६ और १६२० में श्रासा की जाती थी श्रीर लोग यह सोचते थे कि युद्ध से श्रान्त और परिखिन्न राष्ट्र जान्ति स्थापना के खिए समकीते के इच्छक ही होंगे। राष्ट्रपति विल्सन की चौदह-सूत्री योजना स्रीर लीग प्राफ नेशन्स--राष्ट्रगंघ स्थापित करने के उनके प्रस्तावीं का हादिक स्वागत किया गया और लोगों ने सोचा कि अब शान्ति, जो सब राष्ट्रों बीर लोगों की आवस्यकता बीर आकांक्षा है, स्वापित होने जा रही है। ४ दिसम्बर सन् १६१७ को बेसीडेन्ट बिल्सन ने धनरीका की सीनेट और हाउस के संयक्त अधिवेशन में भावण करते हुए कहा-"जब जमेंनी की जनता को ऐसे प्रतिनिधि प्राप्त ही जायेंगे जिनके सब्दों पर हम विश्वास कर सकें और जब वे प्रतिनिधि प्रपनी जनता की छोर से राष्टों के सर्व-सम्मत न्याय को स्वीकार करने के लिए तैय्यार हो जायेगे कि संसार के जीवन के संविद और विवान के स्रावार का हीं-तब हम जान्ति का पूरा-पूरा मृत्य प्रसन्नना के साथ, जिना किसी हिन-किचाहट के श्रदा करने को तैयार होंगें। हम जानते हैं कि वह मृत्य क्या होगा। वह गुरुष होगा पूर्ण श्रीर निष्पक्ष न्याय-न्याय जो हर स्थान पर और हर राष्ट्र के साथ किया जायगा प्रन्तिम रामभीता या विर्णय हमारे समुद्री और मिनों पर एक समान लाग होगा।" उसी भाषण में चन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था-"हम जर्मन-साम्राज्य के साथ कोई

प्रत्याय नहीं करना चाहते, उसके भ्रान्तिरक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इन दोनों में से किसी एक भी बात को हम नितान्त अन्यायपूर्ण समभने हैं; जिस सिद्धान्त को हमने अपने जीवन का लक्ष्य चोषित किया है और एक राष्ट्र के रूप में जिसे हम अपने समूचे जीवन में सर्वाधिक एतित्र मानते हैं, उसके नितान्त विषद्ध यह बात होगी।" जर्मन लोगों की आवाय राष्ट्र पति विल्सन के द जनवरी सन् १६१८ के आवण से भी पुष्ट हुई जिसमें उन्होंने अपनी चौदह शर्ते रक्खीं जिनको जर्मन लोगों ने वान्ति-समभीते की बातों का श्राधार स्वीकार कर जिया। लेकिन विजय के बाद जो श्रविध बीती है उसने शान्ति का वातारण नहीं उत्पन्न किया। उसने विभेदों श्रीर संघर्षों के कारणों को बढ़ाया ही है।

पिछले युद्ध के यन्त में जर्मनी को दुर्वल बना दिया गया, उसका अपमान किया गया। विश्व-युद्ध का समूचा उत्तरदायित्व और पाप यंगीकार करने के लिए उसे विवश किया गया। जर्मन नौसेना की सागर के यतल गर्ममें दुवो दिया गया और उसकी सेना को घटा कर एक करोड़ आदिमयों की पुलिय बना दिया गया। सार्वजनिक निःशस्त्री-करण का यायदा करके उसे निस्शस्त्र बना दिया गया, यद्यपि योरोप के किसी भी बड़े राष्ट्र का निःशस्त्रीकरण का तनिक भी मंशा न था। स्त्रिन-पूर्ति के लिए अत्यन्त असंगत आधिक माँगे उस पर लादी गईं जिनसे न केवल युद्ध में भाग लेने वाली पीढ़ी बल्क आगे आने वाली दो-दो पीढ़ियाँ तक वास और गुलाम बना दी गईं। सर ऐरिकगेडेस के खड़ों में "हम ने जर्मनी को तब तक चूसा जब तक वह चीरकार न कर खड़ा। जर्मनी को छोटे-छोटे राष्ट्रों के जाल से घेर दिया गया, राष्ट्र-संघ के तत्वाववान में सार प्रान्त को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया,

राईनलैण्ड पर श्रविकार कर लिया गया श्रीर रूर पर श्राक्रमण किया गया। यह सब इस सिद्धान्त पर किया गया कि शिवत ही सत्य है, न्याय है। जर्मनी को योरोप के बीच में एक संवस्त भयानक जन्तु के रूप में छोड़ दिया गया जो विक्षत, बुभुक्ष, कृद्ध ग्रीर बढ़ होने के कारण ग्रीर भी श्रविक भयानक हो उठा था। कोई भी श्रात्म-सम्मान पूर्ण राष्ट्र इस प्रकार का व्यवहार किये जाने पर निराशा के गम्भीर गर्त में गिर जाता ग्रीर हिटलर तथा नाजीवाद की विनाशकारी शक्ति को श्रपना लेता जिसकी घोषणा है कि "वर्तमान श्रवस्था से कोई भी दूसरी श्रवस्था श्रव्छी है।"

जमंती के साथ हुई इस बुरी संधि के वावजूव भी लोगों को थाशा थी कि राष्ट्र संघ, जो वार्साई की सिन्ध के एक थंग रूप में प्रतिष्ठित हुग्रा था, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का उत्थान करेगा और राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़ों को प्रवोधन, पारस्परिक बातजीत व समभीता तथा मध्यस्थता के उपायों से हल करने का प्रोत्साहन देगा; लेकिन यह खाशायें पूरी नहीं हुईं। जब राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई तब उस पर ब्रिटेन और फांस का नियंत्रण था। संयुक्त-राष्ट्र अमेरीका जर्मनी और रूस उससे बाहर थे और मुसोलिनी का इटली यद्यपि राष्ट्र-संघ का एक सदस्य था फिर भी उसे संघ के सिद्धान्तों पर विश्वास न था और वह शान्ति को घृणा की दृष्टि से देखता था जिसकी स्थापना का प्रयत्न संघ कर रहा था। यद्यपि अन्त में राष्ट्र-संघ में ५० से अधिक राष्ट्र सदस्य हो गये फिर भी उसकी शक्ति ब्रिटेन और फ़ांस के ही हाथों में रही। बाद की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों की एक सामान्य नीति नहीं थी। नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन भंग हो गया क्योंित फ़ांस, जो युद्ध के समय से एक राष्ट्रीय भयोदोग की स्थित में था, इस बात पर

उटा था कि सुरक्षा को निःशस्त्रीकरण पर वरण्यता मिलनी चाहिए और जिटेन यह गानता था कि जिना निस्शस्त्रीकरण के सुरक्षा असम्भव है। अतेक संधियों की गईं जिनमें राष्ट्र-संघ से परामर्ज तक नहीं किया गया, उससे कोई सम्पर्क नहीं रक्खा गया, जैसे सन् १६३५ में इंगलैंड और जमंनी का नौ-सैनिक समभीता और रूस, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के साथ फ़ांस की संधियाँ।

यदि जर्भनी में सरल, स्वस्थ, सबल ग्रीर ग्रन्छे नवयवकों तथा नवयुवतियों को घातक आज्ञाकारिता की मोहक दीक्षा दी जाती है. यदि उन्हें ग्राने योरोपीय पड़ोसियों को कुचलने ग्रीर उन्हें ग्रान अधीक करने की श्रन्थ-प्रेरणा दी जाती है तो निस्सन्देह, यह सब धन्चित है। लेकिन यह सब समक में न याने वाली बात किसी प्रकार नहीं कही जा सकती। धुरी-युग के पहले फ़ांस श्रीर ब्रिटेन ने जर्मन समस्या का संचालन बहुत बुरे हंग से किया। श्री तुस लॉक हार्ट से श्री स्ट्रेसमैन ने जो शिकायत पश्चिमी राष्ट्रों--विशेष कर ब्रिटेन-के विरुद्ध की थी उसरो सारी स्थित स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि ग्रस्सी प्रति शत जर्मन जनता को वह अपनी नीति के पक्ष में ले धाये हैं। अपने देश को उन्होंने राष्ट्र-संघ में सम्मिलित करा दिया है। लोकानों संधि-पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर विये हैं। वह देते गये, देते गये, देते गये जब तक उनके देशवासी उनके विरुद्ध न हो गये। "अगर आपने मेरे साथ एक भी रियायत की होती तो में ग्रपने देश-वासियों को भ्रपने साथ ले चलता। में ग्राज भी ऐसा कर सकता था। लेकिन भापने कुछ नहीं विया और जो कुछ नगण्य रियायतें आपने की वह भी समय बीत जाने पर बहुत देर बाद। खैर श्रव तो कुछ शेष रहा नहीं, अमेले पाशव शक्ति की छोड़ कर। भविष्य तो पंथी पीड़ी के हाथ में है,जर्मनी के उन

युवकों के हाथ में है जो शान्ति श्रीर नवीन योरोप के निर्माण के लिए जीते जा सकते थे; हमने दोनों को ही खो दिया है। यही मेरा दुरन्त है श्रीर यही ग्राम का पाप। "

जहाँ तक इटली का सम्बन्ध है, यद्यपि अवीसिनिया ने रान् १६३४ के प्रारम्भ में ही इटली के रवैट्ये के विरुद्ध राष्ट्र-संघ में शिकायत भेज दी थी फिर भी अप्रैल (१६३४) में होने वाले स्ट्रेसा-सम्मेलन में ब्रिटेन, फ़ांस और इटली के प्रधान-मंत्री और विदेश-मंत्री योरोप की परिस्थित और जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण पर विचार करने के जिए जब इकट्ठे हुए तो बड़ी साबधानी से उन्होंने अवीसिनियां के मसलों को छुपा तक नहीं; शायद इस आधार पर कि अबीसिनियां ने राष्ट्र संघ से अपील की हैं और इसलिए उसे उसी के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुसोलिनी जब स्ट्रेसा से रवाना हुए तो इस विश्वास के साथ कि अबीसीनिया में वह अपना मन चाहा कर सकते हैं और फ़ांस अथवा बिटेन से उसने की कोई खास बात नहीं है। दे सितम्बर सन् १६३५ के राष्ट्र-संघ के सम्मेलन में, जब कि इटली अबीसिनिया पर आक्रमण करने खाला ही था, ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर सैमुएल होर ने कहा था—"यह

New Statesman and Nation, March 29, 1941.
श्री एमरी जैसे विशिष्ट शंग्रेज ने सन् १६३६ में यह अर्थगित शब्द लिखे थे: "इतिहास में मुसोलिनी का दावा राजनीतिशास्त्र के मूल तत्वों के मीलिक विचारक के रूप में होगा,
एक महान् देशभवत के रूप में, एक चतुर दूरदर्शी राष्ट्र-निर्माता
श्रीर एक प्रशंसनीय प्रशासक के रूप में होगा...... उन्होंने इटली
को एक विश्वास-पूर्ण कर्मीद्योग, सफलता के शानन्द, उत्सुक सहयोग
श्रीर परिश्रमी पुरुषत्व के एक नवीग स्तार पर जठा दिया है।"——
The Forward View.

राष्ट्-संघ ग्रीर इसके साथ मेरा देश संघ-समभीते को उसकी पूर्णता में सुरक्षित रखने के पक्ष में है श्रीर विशेष कर ग्रकारण किये जाने वाले आक्रमण के दृढ़ और सामृहिक प्रतिरोध के हम पक्ष में हैं।" कुछ ही महीनों बाद सम्राट् को सरकार की म्रोर से बोलते हुए सर जान साइमन ने हाउस ग्राफ़ कामन्स में कहा-"में इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि अबोसिनिया की स्वतंत्रता के लिए होने वाले समद्री युद्ध में में यपना एक भी जहाज बुबता हुआ देखें, भले ही वह युद्ध राफन ही नयों न हो।" शक्त्रों से फिर सुसन्जित होते हए जर्मनी के खतरे से फांस स्वभावतः भवभीत था और अबीसिनिया की रक्षा के लिए इटली से फाडा मील लेने की तैयार न था। पद्मित राष्ट्र-संव ने मुसोलिनी को ग्राकामक घोषित किया और अस्तवर सन १६३६ में उसके बिहद आदेश भी जारी किये किर भी फांस ने होर-लावाल प्रस्तावों का समर्थन किया। इस प्रशान्ति-काल में हिटलर ने स्थिति से लाभ उठाया और राइनलैण्ड पर फिर से यविकार कर लिया। इसी समय सबीसिनिया जीत लिया गया. इडली के बिरुद्ध प्रादेश वापस ले लिये गये, राष्ट्र-संघ पर से विश्वास समाप्त हो गया। संसार के छोडे श्रीर दलित राष्ट्रों को गम्भीर निहत्साह लगा। इस घटना पर लाउंसेसिल को टिप्पणी यह हैं "घाकवण के विषय होते वाली कार्रवाई का प्रारम्म से इतना चिनतहीन होना श्रीर बाद में उपका ठप हो जाना इस कारण नहीं था कि इटली के विरुद्ध होने वाली राष्ट्र-संघ की कार्यवाही से हमारे (ब्रिटेन) या फांस के लिए कोई चातक परिणामों का तर्क संगत भय था। यह तो उस दृष्टिकोण का परिणाम था जो उस समय फांस में बहुत जीर-शोर से थीर ब्रिटेन में निधिवत कर से, यद्या प्रगट कप से नहीं, स्वीकृत था;

यह कि जब तक स्वयं अपने राष्ट्रीय भू-प्रदेश या राष्ट्रीय व्यापार के किसी अंशको खतरा न हो तब तक युद्ध को, श्रावश्यकता पड़ने पर, शक्ति से भी रोकने का दायित्व अपना सर्वोच्च स्वार्थ और कर्तव्य मान बैठना एक श्रादर्शनादी मूर्खता है श्रीर ऐसा कोई काम किया नहीं जाना चाहिए।" 9

जहाँ तक तीसरे घुरी-राष्ट्र जापान का सम्बन्ध है, १६३१ से ही वह समभने लगा था कि उसकी मतत्त्वाकांक्षाओं में हस्तक्षेप करने की शक्ति राष्ट्र-संघ में नहीं है। यह तो केवल एक ऐसा यंत्र था जिसे विजयी राष्टों ने भ्रपनी शक्ति-परक गटबन्दी की सकरता के लिए स्थापित किया था। इटली ने सन् १६२३ में उसका उल्लंघन किया, कारफ पर बमवाजी की और अल्बानिया में कुछ इटालियन अधिकारियों की हत्या के बदले युनान से क्षति-पूर्ति की माँग की। जब १८ सितम्बर सन् १६३१ को जापान ने संचुरिया पर आक्रमण कियाती २१ सितम्बर १६३१ को चीन ने राष्ट्र-संघ की संविदा की ग्यारहवीं घारा के अनुसार राष्ट्र-संघ में अपील की। जापान ने तर्क किया कि मंचूरिया की समस्या का हल चीन और जापान के बीच की बात है और दूसरों से उसका मतलब नहीं। समस्या को एक मध्यस्थ के हाथ सींप देने का चीनी प्रस्ताव ठ्करा दिया गया। २५ जनवरी सन १६३२ को चीन ने फिर नई अपील की, यह अपील दसवीं घारा के अन्तर्गत की गई जिसके अनुसार सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक-ग्रखण्डता की प्रत्याभृति दी गई है, श्रीर पन्द्रहवीं घारा के श्रन्तर्गत भी, जो बारहवीं घारा से श्रधिक सबल और सटीक है क्योंकि इसके विषयों की पूर्ति न होने पर धारा

A Great Experiment, p. 271.

सोलह के अदिश लागू हो जाते हैं। जब चीन के प्रतिनिधि ने राष्ट-संघ से अपील की तो अमेरिका के पर-राष्ट्र सचिव श्री स्टिम्सन ने राष्ट्र-संघ द्वारा कार्यवाही किये जाने का समर्थन करने का बचन दिया। जनवरी सन् १६३२ में संयुक्त-राष्ट्र समेरिका ने घोषणा की कि वह ऐसी किसी व्यवस्था को मान्यता नहीं देगा जो शक्ति के द्वारा दूसरों पर लादी गई हो। विटेन के विदेश-मंत्रालय ने एक दूसरा ही राग धालापा। जनेवा में पत्रकारों के बीच इंग्लैंग्ड की नीति स्वष्ट करते हए सर जान साइमन ने घोषणा की-"जापान को फैजने की -विस्तार की भावश्यकता है, जापान माज वहीं कर रहा है जो ग्रेट ब्रिटेन ने मतीत में किया था, और राष्ट्र संघ की संबिदा में कठिनाई यह है कि उसमें इतिहास की ऐसी गतिशील शक्तियों को यथेष्ट सुविधा नहीं दी गई जैसी शक्ति हमको भारत में लेगई थी और ग्राज जापान को मंच्रिया में ले जा रही है।" जापान स्थित अंग्रेजी राजदूत ने कहा था-"मंचरिया में जापानियों ने जो कार्यवाइयाँ की उसके लिए उन्हें बहुत श्रधिक उत्तेजना दी गई थी। उन्होंने रूसियों को भगाया था भीर इस प्रकार अपने लिए प्रधिकार प्राप्त कर लिये थे; श्रीर जिस ढंग से चीनी लोग े ें तिष्ठा समाप्त करते जा रहे थे उससे उनकी

<sup>े</sup> जब संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से कहा गया कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जो जापानी आक्रमण की रोक दे तो उन्होंने लिखा—"हमारी जनता के श्रीवकांश के लिए मंचूरिया घरती का एक अज्ञात भाग है और वे नहीं समक्ष पाते कि उस भाग में होनेनाले विवाद से उनका क्या सम्बन्ध है।" ब्रिटेन के एक स्कूली छात्र ने कहा था कि चीट की राजधानी जापान है।

Vigilantes: Inquest on Peace (1935) p. 34.

शान्ति और सहनशीलता समाप्त हो गई।" नायोनल काटिस जैसे तटस्थ निरीक्षक भी रूस के कार्त्पनिक भय से भार्ग-भव्ट हो गये न्धीर लिखा-"पूर्व में जो विभीषिका हमें संबरत किये है वह जापान का भय नहीं है बरिक चीन का भय है। यहिक-से-अधिक राष्ट्र-संघ की समिति जो कर सकी वह यह था कि उसने जापान को यह स्पष्ट क्रव से बता विया (१६ - २-१६३२) कि राष्ट्र-संघ के सदस्य अपने एक सदस्य राष्ट्र की प्रादेशिक ग्रखण्डता पर राष्ट्र-संघ की संविदा द्वारा निर्धारित दायित्यों की अवहेलना करते हुए जो भी अतिक्रमण किये जायँगे उनको गान्यता नहीं देंगे। मार्च सन् १९३२ में राष्ट-संघ की ग्रसेम्बली या श्राम-सभा ने एक श्रमान्यता का प्रस्ताव पास किया जिसका अर्थ था संसार के सभ्य राष्ट्रों द्वारा ज पान के आक्रमण की नैतिक आधार पर निन्दा करना। लेकिन उस प्रस्ताव ने आक्रमणकारी को आक्रमण के फलों से वंचित नहीं किया। १६३१ में युद्ध चाहे श्वितना कण्टदायक होता लेकिन प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को उस समय १६३६ की श्रपेक्षा कम तैयार या श्रधिक पूर्व-व्यस्त स्थिति में न पाता। यदि भविष्य की महान्तर श्रापदाश्रों का निवारण करना है तो वर्तमान छोटी-छोटी ब्राइयों का सामना करना ही होगा। यदि घरती के एक भाग पर हम स्वेच्छाचार दर्वायत करते हैं तो दूसरे भाग पर उससे भी अधिक अत्याचार उत्पन्न होगा। जागान ने राष्ट्र संघ से इस्तीफा दे दिया और मंच्रिया की विजय-यात्रा में आगे बढ़ते हुए उसने जेहोल श्रीर मंगोलिया के दो भीतरी प्रान्तों— चाहार श्रीर सुइय्थान-पर भी

<sup>3</sup> Ibid p. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Curtis: The Capital Question of China (1932) p. 25.

श्रिकार कर लिया। राष्ट्र-संत्र की श्रकमंण्यता श्रीर संघ का नियंत्रण करनेवाली वड़ी-बड़ी शिक्तयों की उदासीनता तथा नाज़ी जमंनी के उत्थान श्रीर श्रवातिनिया पर किये गये इटली के श्राक्रनण के विरुद्ध राष्ट्र-संघ के प्रतिवन्धादेशों की शोचनीय श्राक्रवता से उत्साहित हो कर जापान ने जुलाई सन् १६३७ में चीन पर फिर से श्राक्रमण प्रारम्भ कर दिया। २२ मई सन् १६३६ को चीन के प्रतिनिध्ध डाक्टर वेलिंग्टन-कू ने चीन को प्रभावपूर्ण सहायता देने की श्रपील की—श्रायिक सहायता, श्रीर जापान को युद्ध-सामाग्री न देने, शरणाधियों को सहायता देने तथा राष्ट्र-संघ की श्रपोण जार्ज वॉनेट के साथ लार्ड है तीफ नेस ने राष्ट्र-संघ की सामूहिक सहायता संगठित करने का एक श्रवुपम सुयोग खो दिया। या स्वर्ण श्रीर श्रवेन दोनों ने ही १६२२ में वाशिगटन में होने

वाली नवराष्ट्र-संघि पर हस्ताक्षर किये थे, फिर भी दोनों ने जापान के अकारण और नीच आक्रमण को रोकने के लिए कोई भी क़दम उठाने से इन्कार कर दिया। दूसरी स्रोर ग्रेट त्रिटेन ने जापान की यह माँग स्वीकार कर ली कि बर्मारोड से जो कुछ युद्ध-सामग्री चीन पहुँचती थी उसका वहाँ पहुँचना बन्द कर दिया जाय, यद्यपि यह बन्दी तीन ही महीने के लिए जुलाई से ग्रनटबर १६४० तक रही। ब्रिटेन ने यह कार्यवाही नवराष्ट्र-संधि का उल्लंघन करके की और जनेवा में अपने दिये हुए इस गम्भीर बचन को भंग किया कि "वह ऐसा कोई काम न करेगा जिससे चीन की प्रतिरोध-श्ववित में किसी प्रकार की कमी धाये।" श्रीर फिर भी मिस्टर चिनल ने बर्मा-रोड की इस बन्दों को एक ज्ञान्तिपूर्ण कार्य कहकर उसका समर्थन किया जिसका उद्देश्य चीन-जापान-युद्ध का अन्त "समभौते के द्वारा न कि युद्ध या युद्ध की धमकी के द्वारा" समीप लाना था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ होता कि चीन का एक प्रभाव-पूर्ण श्रवरोध हो जाता जिसका परिणाम होता समर्पण। श्राज तो शंग्रेज भी परमात्मा को घन्यवाद देते हैं कि उनकी यह धाशायें पूरी न हुई। महान् शावतयों ने तोपक नीति का अनुगमन किया और सब प्रकार के हथियार, तेल, रवड़, खण्ड लीह, कच्चा लीहा और ग्रहमीनियम जापान के हाच बेंचा। यह तो ७ दिसम्बर रान् १६४१ में हथा पर्ल बन्दरगाह-पर जापान का हमला था जिसने संयुवत-राष्ट्र धमरीका स्रीर ग्रेट-ब्रिटेन को चीन के साथ ला खड़ा किया जो लगभग साई चार वर्ष से सभ्यता श्रीर विश्व-व्यवस्था का युद्ध लड़ता श्रा रहा था। तभी

<sup>ै</sup> अभिगटन सम्मे 'चीन की प्रभूर स्थीकार करेंगे।

<sup>े</sup> ने बचन दियाथा कि वे र प्रशासकीय अखण्डता'

तो संयुवत-राष्ट्र धमेरिका की एकान्त तटस्थता की गहरी परम्परा भंग हुई। जैसे ही जापान ने ग्रेट त्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र धमेरिका पर हमला किया वैसे ही चीन ने एक दूरदर्शी स्पष्ट-दृष्टि से धुरी-राष्ट्रों के विषद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

फासीवादी राष्ट्रों से सहायता और समर्थन पानेवाले विद्रीहियों के विरुद्ध स्पेत की वैधानिक सरकार की रक्षा करने में राष्ट्रसंघ श्रासमर्थ रहा। जब चेकोस्लोबाकिया में संकट उत्पन्न हुमा तब मिस्टर चेम्बरलेन ने पूर्ण सद्देश्य से काम किया। वह शान्ति-प्रेमी थे ग्रीर वान्ति-प्रेमी होना कोई बरी बात नहीं है। ब्रिटेन की तैयारियों की कमी वह जानते थे। उन्होंने लार्ड रन्सोमैन को भेजा कि वह जाकर चेक लोगों ग्रीर जर्मन लोगों के भगड़े का निपडारा करने की कोशिश करें, उन्होंने चेक लोगों को यह प्रबोध दिया कि वह सडटन प्रदेश जर्मनी को दे देना स्वीकार कर लें ग्रीर दूसरे प्रदेशों में छोटे-छोटे सैन्य शिविरों का निर्माण कर लें। चेक लोगों ने 'ब्रिटेन ग्रीर फ़ांस के दूर्निवार दबाव' के कारण यह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार म्युनिक में प्रतिष्ठा बेच कर समय खरीदा ग्या। इस घटना का दु:खद भाग ती वह सनकी-पन है जिसके साथ मिस्टर नेवाइल चेन्वरलेन ने २७ सितम्बर सन् १६३८ के अपने रेडियो भावण में कहा था-"एक शक्तिमान पड़ोसी ने मकाविले में आ पड़े एक छोटे राष्ट्र के साथ हम सहानुभूति चाहे जितनी दिखायें पर केवल उसी के लिए हम हर परिस्थिति में समूचे ब्रिटिश सम्राज्य को युद्ध में फँसा देने का काम नहीं कर सकते। यदि हमें लड़ना ही है तो इससे बड़े प्रश्नों को लेकर लड़ना चाहिए।" राष्ट्र-संघ के सुविचारित न्याय से जिन शक्तियों को 'ग्राकायक' घोषित किया जा चुका था उनके प्रतितीषक नीति राजनीतिक कारणों

की अपेक्षा सैनिक आवश्यकताओं से अधिक प्रेरित थी। सरकारों की यह निश्चित करना होता है कि वे सफलतापूर्वक युद्ध संचालित कर सकती हैं या नहीं, और यदि नहीं कर सकती तो उन्हें समभीते करने होते हैं और सामरिक आवश्यकताओं के साथ राजनीतिक आवशों का मेल वैठाना होता है। लेकिन आदशों को एकदम त्याग देना बुद्धिमानी नहीं हैं।

म्यूनिक समभौते के समय इस की उपेक्षा की गई घोर कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया गया कि पिश्वमी राष्ट्र जर्मनी के साथ कामिन्टर्न- विरोधी समभौता करने की सोच रहे हैं। शी नेवाइल हेन्डर्सन के संस्मरणों—'दि फेल्योर ग्राफ ए मिशन'—से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह धारणा बिल्कुल काल्पनिक नहीं थी। तोषण एक ऐसा खेल हैं जिसे दो पक्ष खेल सकते हैं। सो सोवियत इस जर्मणी के साथ एक धनाक्रमण-संधि करने में सफल हो गया। ऐसा उसने ग्रपनी गुण्या के हित में किया। वह समय चाहता था, श्रपनी लाल फीज को तैयार करने के लिए श्रीर जर्मन शत्रु से मुकावला करने के लिए। इस जब तक वह ग्रीर शन्छी स्थित म न श्रा जाय तब तक युद्ध टालना चाहता था।

वे 'बड़े-बड़े प्रश्न' क्या हैं जो जिटेन द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप को उचित सिद्ध करते हैं? मिस्टर चेम्बरलेन का उत्तर हैं—"यदि मुके इस बात का विश्वास हो जाय कि कोई राष्ट्र प्रामी शनित से भयभीत करके संसार पर प्रधिकार जमाने का संकल्प कर बैटा है तो में समभूँगा कि उसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए।" दूसरे शब्दों में यदि संसार में जिटेन की शिवत को चुनौती दी जाती हैं तो वह इस चुनौती देनेवाली शिवत के विश्व प्रामी पूरी ताकत लगा देगा। 'सम्यता के लिए पृष्ट 'छोटे

राष्ट्रों की सुरक्षा' श्रीर शिवत संतुलन की भी सारी वकवाद स्वार्थ श्रीर श्रात्मरक्षण के सिक्तय उद्देश्य की छिपाने का एक मूठा श्रावरण मात्र है। हम लड़ेंगे केवल श्रपने शत्रुशों की कुचलने के लिए श्रीर श्रपने गर्व को शान्त करने के लिए। यह राष्ट्रीय श्रहमन्यता का सिद्धान्त ग्रेट जिटेन की कीई श्रपनी विशेषता नहीं है। संयुवतराष्ट्र श्रमेरिका इस युद्ध में तभी सिम्मिलत हुश्रा जब पर्ल बन्दरगाह पर हमला हो गया। वह संसार की शान्ति-रक्षा के लिए युद्ध में नहीं सिम्मिलत हुश्रा, वह सिम्मिलत इसलिए हुश्रा कि उसके मू-प्रदेश पर प्रत्यक्ष श्राक्रमण हुश्रा, उसके स्वार्थों के लिए संकट उत्पन्न हुश्रा श्रीर उसके गर्व को चोट लगी।

जिन लाखों व्यक्तियों ने स्वेच्छापूर्वक यातनायें और पीड़ायें सहना स्वीकार कर लिया था और जिन्होंने अपने प्राण भी दे दिये थे—इस विद्यास में कि यह संसार प्रजातंत्र और मानव-भावना के लिए सुरक्षित हो जायगा, उन सबकी आशायें दोनों युद्धों के बीच की अविध में चूर-चूर हो गई और हम शान्ति खो बैठे। आग की लपटों से तो हम निकल आये किन्तु धुयें में किलीन हो गये। इन २० वर्षों से हमने यह सबक सीखा है कि सभी देशों में राष्ट्रीय देश-भनित की भावना बड़ी सबल और गहरी है और विद्य-साम्य या ऐवय की भावना बड़ी सबल आपने प्रधान सदस्यों, प्रेट-ब्रिटेन और फांस के साथ राष्ट्र-संघ ने चीन को जागान की कृपा के भरोसे छोड़ दिया, अवीसीनिया को इटली के लिए बिलदान कर दिया, गृतीनन की घड़ी में नेको लोगिताको छोखा दिया और धुर्च-राष्ट्रां यो जानित और प्रतिन्दा प्राप्त कारो घड़ी में विको लोगिताको सोखा दिया और धुर्च-राष्ट्रां यो जानित और प्रतिन्दा प्राप्त कारो स्थिता दिया और धुर्च-राष्ट्रां यो जानित और प्रतिन्दा प्राप्त कारो स्था में अनवरस सहायतायी। अपनी वृद्ध सार्याओं के हात हुए भी राष्ट्रसंघ में अनवरस सहायतायी।

१५ जनवरो सन् १८४४ के 'नेजन एन्ड न्यू स्टेन्नमैन' में सेमीटेरियस ने राष्ट्रपति ऋजवेत्द के इस सुकाब पर कि भविष्य में राष्ट्रसंघ की:

अपने प्रस्तावों और संकल्पों के लागू करन में असमर्थ रहा। यदि उसे प्रभावपूर्ण होना है तो उसकी स्थिति ऐसी होनी हो चाहिए कि सैनिक चुनौतियोंका उत्तर वह सैनिक कार्यवाइयोंसे देसके। (१) इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने प्राचीन औपनिवेशिक साम्राज्यों को नवीन नामों से बनाये रखने की कोशिश की। उसने पूर्व की जातियों और उनके स्वाधीनता-संग्रामों की और ध्यान ही नहीं दिया। पुद्ध का तात्काणि क उद्देश है शत्रु

बैठकों के लिए जेनेवा को न चुना जाय क्योंकि उस शहर पर 'ग्रसफलता की छाया' छाई है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखी थीं—

'जब बिल के तकरों की आहें—
राष्ट्रों के अभियोग कान में पहुँचे
तब क उंसिल ने जल मंगवाया
आम-सभा ने हाथ थो लिए—दाग मिट गया।
मंचूको, स्पेन, कार्फ्, अबोसोनिया,
विलना श्री यूनान,
माफ़ न यह बिलदान!—
माफ़ न होंगे!! वयोंकि जानते थे बिल-कर्ता
श्रपना कुरिसत काम श्रीर उसका मतलब भी।

"पूर्व में जापान योक्ष्पीय 'प्रजातंत्र' के कुछ चिह्न देख सकता था। ऐसा लगता था कि यह एक विशेषाधिकार है जिसने श्वेतांगों की रंगीन लोगों का मालिक बना रखा है। समृद्ध ईस्ट इंडोज में, जिसका याकार जापान से तीन गुना है, कुछ हजार डच लोग छै करोड़ श्रवंबुभुक्षु स्थानीय लोगों के श्रम और साधनों के बूते सम्पत्ति पैदा कर रहे थे। इण्डोचीन में (जो जापान से बड़ा है) कुछ हजार फ़ांसीसी वहाँ की जनता से जिसे उन्होंने चीन से श्रनण कर रखा था विपुल राजस्व चुस रहे थे। जापान ने यह भी देखा कि कुछ हजार श्रयंज सज्जन बिलोचिस्तान से लेकर विभाग सागर तक के बिशाल भू-प्रदेशों पर उपनिवेशों सा शासन करते हुए सम्पत्ति लूट रहे थे।

को पराजित करना, लेकिन जब तक हमारे पास एक प्रेरणादायक लक्ष्य -- भिन्य का चित्र न हो जिसके लिए हम यद्ध कर एहे हैं, तब तक हम शत्रुको कुचल नहीं सकते; युद्ध जीत नहीं सकते। यह कहने से काम नहीं चलेगा--''माम्रो शत्रु को कुचल दें ग्रीर शेष सारी वातें दैव या भाग्य के ऊपर छोड़ दें;" क्योंकि यह तो उस सामान्य-मानव को घोखा देना होगा, जिसकी वीरता भीर सहनशक्ति, जिसकी यातना भीर मृत्य के जुले विजय प्राप्त की जा रही है। विजेताओं को प्रेरणा देनेवाला एक सामान्य उद्देश्य होना ही चाहिए। सर्वत्र स्त्री-पूर्ण सभी बलिदान की भावना से भरे हैं भीर तात्विक परिवर्तनों के लिए तैयार हैं। यही विद्यास उन्हें जीवन का बल दे रहा है कि विश्व का नव-निर्माण होगा, कि मानव इतिहास में महान्-कान्ति होगी ग्रीर सामान्य व्यक्ति को भय ग्रौर दीनता से मुनित मिलेगी। यही ग्राशा ग्राज धरती के इस छोर से चस छोर तक छाई हुई है, श्रीर भिन्न-राष्ट्रों के नेताश्रों के वक्तव्यों से इस ग्राशा को नवीन बल ग्रीर दृढ्ता मिलती जाती है। हमारे सामने अतलान्तक घोषणापत्र है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की चार स्वाधीनताओं की चोषणा है भीर सोवियत की २५वीं वर्षगाँठ के भवसर पर की गई मार्शल स्तालिन की घोषणा है---"जातीय वहिष्कार-वृत्ति का जन्मूलन, राष्ट्रों की समानता और उनकी प्रादेशिक श्रखण्डता, गुलाम बनाई गई

और सबसे ग्राधिक जापान के शासकों ने यह देखा कि पूर्व का वैभव और उसकी सम्पति हिंसा और शक्ति के बल छीनी गई और शक्ति के बल पर ही उसपर श्राधिपत्य जमा हुग्रा है—पर वह एक शक्ति-शाली और निर्शंक शक्ति की चोटों के लिए प्रगम्य नो नहीं था।"—Scorched Earth, by Edgar Snow (1941) p. 364.

जातियों की मुक्ति भीर उनकी प्रभु-सत्ता की पुनः प्रतिष्ठा, प्रत्येक राष्ट् का यह अधिकार कि वह अपने मसलों की व्यवस्था अपनी इच्छायों के अनकल करें, क्षति-प्रस्त राष्ट्रों को श्राधिक राहायता और ग्रावी भीतिक कल्याण-सिक्कि में उनकी योगदान, प्रजालंतीय स्वाधीनताओं की पून: प्रतिष्ठा, हिटलरी चानन का बिनास।" हाबडं विश्विधालय में ६ सितम्बर १६४३ की आषण देते हुए श्री चिंचल ने कहा शा—"हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। दो में एक ही रहेगा या तो विश्व-व्यापी अराजकता और या फिर विस्व-अवस्था। धत्याचार हवारा सब है वह चाहे जिस छुपवेश में हो, चाहे जो जाल बिछाये। वह चाहे जो भाषा बांले, वह चाहे वाहा हो या शान्तरिक, हमें हर क्षण सावधान रहना चाहिए, हर क्षण सत्तद्ध और सतर्क, हर समय उसका गला दबोचने के बिए प्रस्तुत रहना चाहिए।" राष्ट्रवित फ़ीन्वितन डी० रूजवेल्ट ने ग्रमी हाल ही में कहा था--"जिख उद्देश्य के लिए हम यह मुद्ध लड़े हैं, वहीं पदि को जाता है तो इन मुद्धों का जीतना व्यर्थ है। यदि विजय स्थायी न रहे तो यह का जीतना बेकार है ..... हम एक ऐसी विजय-प्राप्ति के लिए एक सुत्र में बंधे हुए हैं जो हमें यह प्रत्याभृति दे सके कि हमारी भविष्य की सन्ततियाँ ब्राक्षण, विनास, दासुना ग्रीर शाकस्मिक मृत्यु के निरम्तर भव से मुक्त रह कर वह सकेंगी धीर परमात्मा की स्वाया में अपना जीवन जी सकेगी।" डाक्टर सन्यान सेन के कथन, "कान्ति अभी भी सिद्ध नहीं हुई" पर टीता करते हुए महाबलाविकृत च्यांगकाई शेक ने महा था-- 'उतर यह है कि कान्ति से हमारा अर्थ होता है डाक्टर सनवात सेन द्वारा विवारित राष्ट्रीय कांति के तीन मीलिक सिद्धान्तों की प्राप्ति थीर पूर्ति ! यह सिद्धान्त है—राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रजातंत्र की क्रिकि और क्रीधकाधिक सिद्धि श्रीर जन-जीवन की परिस्थितियों का स्तर ऊँचा उठाना। ..... सब जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता पर जोर देते हुए डाक्टर सन्यात सेन की दुष्टि चीन की समस्या से बहुत ऊपर उठ जाती है और वह पूर्व तथा परिचम के सभी राष्ट्रों के लिए समानता की खोज ग्रीर माँग करते है। चीन केवल अपनी स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है बल्क प्रत्येक दलित जाति की भ्राजादी की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे लिए तो अतलान्तवा घोषणा-पत्र और राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सब राष्टों के लिए चार स्वाधीनताश्रों की घोषणा हमारे विश्वास के याबार स्तम्भ है। .... श्रीर जब तक हम ईमानदारी के साथ संसार के छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों के प्रति राजनीतिक-सामाजिक ग्रीर आर्थिक न्याय को अपना लक्ष्य नहीं बनाते तब तक हम में से किसी के लिए भी न तो ्यान्ति होगी और न भविष्य की धाशा। स्वयं शोषण का शिकार रहने के कारण चीन के हृदय में एशिया की दलित जातियों के प्रति अपार सहानुभृति है थीर चीन अनुभव करता है कि इन राष्ट्रों के प्रति उसके उत्तरदायित्व ही हैं---अधिकार नहीं। हम एशिया के नेतृत्व के विचार का प्रत्याख्यान कर्ते हैं क्योंकि 'फ्यूरर-सिद्धान्त' श्रधिकार और शोषण का ठीक उसी प्रकार समानार्थक रहा है जिस प्रकार "पुर्वीय एशिया सह समृद्धि-क्षेत्र" का अर्थ रहा है एक काल्पनिक श्रतिमानवों की जाति जो ग्रधीन जातियों को कुचलती हुई उन पर शासन करे। एशिया में पदिचमी साम्राज्य को हटाकर पूर्वी साम्राज्यवाद स्थापित करने धयवा प्रपनी या प्रन्य किसी की एकान्त तटस्थता चीन का उद्देश कभी नहीं रहा। हमारा यह दृढ़ मत है कि वहिष्कार-मूलक संधियों श्रीर प्रादेशिक गुट-बन्दियों के संकृतित विचार से हुगें श्रामे बढ़ना ही चाहिए श्रीर एक प्रनाव-पूर्ण संगठन संसार की एकता के लिए

स्थापित करना चाहिए। इन संघियों धीर गुट-बन्दियों से धीर भी बड़ी और भयानक लड़ाइयाँ होती हैं। जब तक एकान्त तटस्थता और साम्राज्यवाद—वह चाहे जिस रूप का हो—को हटाकर स्वतंत्र राष्ट्रों के एक नवीन अन्योन्याधित संसार में सच्चा विश्व-सहयोग नहीं स्थापित किया जाता है तब तक हमारे या धापके लिए स्थायी सुरक्षा न हो सकेगी।"

त्राज हम एक महान् युद्ध के अन्तिम चरणों में हैं। विजय को ग्रोर बढ़ते हुए भी ऐसा भय लग रहा है कि हमारे मन युद्ध से उत्तिन्न होनेवाली स्वाभाविक क्र्रता, संकीणंता ग्रीर लक्ष्य की एक्षता के सामने भुकते जा रहे हैं। हम जानते हैं किस तरह कुछ भित्र-राष्ट्रों ने अपने भावको गुष्त संविधों में फँसा लिया था जब कि उड़रो विल्सन गत युद्ध के उद्देशों के सम्बन्ध में एक विद्या वक्तव्य दे रहे थे। ठीक उसी प्रकार बर्तमान युद्ध में अतलान्तक धोपणापत्र श्रीर अन्य घोपणाश्रों पर हस्ताक्षर करनेवाले श्रसंदिग्ध शब्दों में उन घोपणाश्रों से अपनी असहमति प्रगट कर रहे हैं।

इंगलैंड के प्रधान मंत्री ने कहा कि "अतला निक घोषणा-पत्र के निर्माताओं के मस्तिष्क में प्रधान रूप से यो एप के उन राज्यों और जातियों की प्रभु-सत्ता, स्वशासन और राष्ट्रीय जीवन की पुनः प्रतिष्ठा थी जो नाजी आधिनत्य में हैं" और यह कि उस घोषणा-पत्र की-धाराओं या प्रति- जाओं से "भारत, वर्मा अथवा अंग्रेजी साझाज्य के अन्य भागों में होने वाले वैधानिक शासन के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये विविध नीति-विधयंक वक्तन्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता।" इसके साथ यह घोषणा भी जोड़िये: "हमारा मन्त्रा अपने अधिकारों पर डरे रहने का है। मैं सञ्चादकी सरकारका प्रधानमंत्री हसलिए नहीं बना कि

अंग्रेजी साम्राज्य के विनाश का श्रध्यक्ष बन्।" स्वतंत्र फ़ांसीसियों के राजनैतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए जनरल डीगाल ने बताया था कि उन उद्देशों में "फ़ांसीसी साम्राज्य की पूर्ण ग्रखंडता की पून: स्थापना" शामिल है। १६४० में फ्रांस द्वारा स्वीकार की गई यद्ध-विराम सन्धिः में हिटलर ने फांसीसी साम्राज्य की ग्रखंडता की प्रत्याभूति दी थी। ग्रन्य साम्राज्यवादी राष्ट्र, जैसे डच, युद्ध के बाद अपनी यथास्थिति की पुनस्थापना की राह जोह रहे हैं। हमारा धूर्त विवेक हमें इस सुखद धारणा में भरमाता है कि एक दूरस्थ जाति पर श्रधिकार जमाना जिसकी समची सभ्यता की पद्धति हमारी सभ्यता से भिन्न है अपने एक नजदीकी पडोसी पर-जिसको हम सदियों से जानते ग्राये है-श्रविकार जमाने से भिन्न है। यदि हम युद्ध-पूर्व की अतीत परिस्थितियों में लौट जाना चाहते हैं, यदि भविष्य के सम्बन्ध में अपने श्रधिकार में भाये राष्ट्रों पर श्रपना पंजा जमाये रखने की भाषा में सोचते हैं और श्रपने विशेषा-धिकारों को सुरक्षित रखने, घर में अपनी वर्ग-स्थित और बाहर अपने श्रीधकारों को कायम रखने की कामना रखते हैं, तो यह युद्ध एक पाप-पूर्ण बनीदी है, अपन्यय है।

ग्रेट ग्रिटेन इस युद्ध में इस घोषणा के साथ प्रविष्ट हुमा था कि पोलेंड के साथ हुई अपनी सन्धि पर दृढ़ रहना, पोलेंड की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कत्तंत्र्य था। जब जमेंनी ने पौलेंड पर आक्रमण किया तो इस ने उसके पूर्वी भाग पर श्रीधकार कर लिया। इस ने श्रव पोलेंड को नाजी आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया है यद्यपि लन्दन-स्थित पोलेंड की सरकार इस नवीन स्थिति को स्वीकार

१ २४ जून १६४२

तहीं करती। रूप इस बात को स्वीकार करता है कि उसका एक मान उहेर्य यह है कि पोलैंड संशक्त हो, स्वतंत्र हो श्रीर उसका मित्र हो। कस. नहीं चाहता कि पोलैंड की पूर्वी सीमा के सम्बन्धमें उसकी नीति में दसरे राष्ट्र हस्तक्षेप करें ठीक वैसे ही जैसे ग्रेट जिटेन भपने साम्राज्यवादी श्रविकारों से सम्बन्ध रखन वाले मामलों में दूसरे राष्ट्रों का हस्तक्षेत पसन्द नहीं करता। यदि मित्र-राष्ट्र अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र में "वर्तमान उत्तरदायित्वों" की पवित्रता पर जोर देते हैं और रों। प्रवनों को अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से दूर रखना चाहते हैं जिनकी न्याय्यता सन्देहपूर्ण है, तो निश्चय ही हम लोग समाज के युद्ध-पूर्व वाले कार्चे में वापस चर्न जामेगें जिसमें सीवनिवेशिक प्रतिस्पर्धामें होंगी और उनके विनाशकारी परिणाम होंगे। सोवियत संघ ने यह व्यवस्था दी है कि उसके श्रंग-भत गणराज्य श्रवनी स्वतंत्र सेनायें श्रीर विदेश कायलिय रखेगें। कुछ लांग इसका धर्य यह लगाते हैं कि इसका उद्देश्य है 'जो भ-प्रदेश १९३८ में सोवियत रूस को प्राप्त नहीं थे उनके ग्रन सोवियत क्रम के साथ सम्मिलन की बाह्य-विश्व द्वारा स्वीकृति' का मार्ग स्पष्ट श्लीर सुकर बनाना। पिया यह बात सच हो तो विजय प्राप्त होने के पहले ही हम दूसरे युद्ध के वीज वी देगें। 2

<sup>5</sup> Economist, February 5, 1944.

२० अप्रैल सन् १६४४ को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री हेनरी वैलेस ने लिखा था: ''युँढोत्तर विश्व में अनिवार्यतः फासीवाद आपन सैन्सनी साम्राज्यवाद को तरफ अविरत गति से बहेगा और अन्ततागत्या इस से युद्ध की और। अभी से अमेरिको फासीवादी युद्ध के सम्बन्ध में लिख और बील रहे हैं। श्रायः बड़े-बड़े व्यवसाय अनुजाने फासीवाद को सहायता देते हैं। बहुत से अंग्रेज व्यापारी

# संसार की प्रगतिशील शक्तियों को सन्नद्ध किया जाना चाहिए

एक बहुत बड़ा संकट यह है कि जहाँ युद्ध काल में हम एक नये संसार का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं वहाँ जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वैसे ही पुरानी दुनियाँ की रक्षा करने के लिए जम कर लड़ाई करते हैं। पिछले युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त हो गई तब श्री टी॰ ई॰ लारेन्स का श्रम बुरी तरह दूर हुआ श्रीर उन्होंने कहा—''हम लोग उन विचारों में पले जो वाष्य-रूप थे श्रीर जो व्यक्त नहीं किये जा सकते थे पर जिनके लिए युद्ध लड़ा जाना था…'फर भी जब हमें सफलता मिली श्रीर नवीन विश्व का उदय श्राया तो बुद्धे लोग सामने श्रा गये, हमारी विजय उन्होंने हम से छीन ली श्रीर उसे उन्होंने वही पुराना रूप दे दिया जो उनका जाना बूका था।" यदि युद्ध के इस भयानक श्रयमान की पुनरावृत्ति से बचना है तो यह श्रावश्यक है कि हम सतक रहें श्रीर निश्चय कर लें कि न्याय-पूर्ण समक्रीते पर श्राधारित स्थायी शान्ति के लिए जनता के प्रयत्नों को हमारे नेतागण बरबाद न करने

उबल पड़ेंगे यदि उन्हें फासीवादी कहा जाय। और फिर भी, चुनीतियां देने का खेल शुरू होने के पहले उन्होंने उन नीतियों का समर्थन किया जो म्यूनिया की और ले गई और अन्त में हिटलर द्वारा चेकीस्लोबािकया पर अधिकार किये जाने के एक दिन बाद डसेंलडाफ़ें समभीते पर हस्ताक्षर करवाये। ये लोग सामान्य मानव की घुटनों के बल रेंगवाना चाहते हैं और उसे एक ऐसा अधम शरणायत बनाना चाहते हैं जो अपनी जगह पर चूंन करे।"

पायेंगे। युद्ध की समस्यायें भावनात्मक दृष्टि से ग्रधिक सबल होती हैं और इसलिए उन्हें सर्व-सामान्य का समर्थन प्राप्त होता है, जब कि शान्ति के उद्देशों की ग्रोर उतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि जब तक युद्ध समाप्त न हो जाय तब तक उनका विवरण-पूर्ण निर्धारण नहीं हो सकता। किन्तु यदि शान्ति प्राप्त करनी है तो संसार के सभी देशों के प्रगतिशील तत्त्यों को श्रपने साधन जुटाने चाहिए श्रीर इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि श्रतीत की शिक्षायें भुला नहीं दी जायेंगी।

शान्ति-समभौते में सोवियत रूस की आवाज रावल रहेगी। यह कहना तो बहुत श्रासान है कि हम यह यह संसार को बोलशेबिकबाद के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नहीं लड़ रहे। किन्तू नयी पीढ़ी को साम्यवाद की ग्रीर साम्यवाद का प्रेम ही नहीं प्रेरित कर रहा; बल्कि उन्हें प्रेरित कर रहा है उनका यह संकल्प कि लाखों किसानीं श्रीर मजदूरों के दयनीय जीवन-स्तर को वे ऊँचा उठायँगे-जनके जीवन-स्तर को जो सर्वदा खुधार्व-स्थिति में रहते हैं और जब कभी वहिया या श्रकाल का दीड़ा हो जाता है तब उससे भी नीचे गिर जाते हैं। जिस प्रकार सोवियत रूस ने एक विस्तृत भु-प्रदेश से दारिद्राच और श्रज्ञान को दूर भगा दिया है उससे हमारे हृदयों में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीर फिर इसके श्रलावा, इन दो युद्धों के बीच की श्रवधि में वह स्वार्थ-पूर्ण नीतियों में भागीदार नहीं बना। सोवियत सरकार ने यह स्पष्ट धार गसन दिया है कि वह चेकोस्लोवाकिया को म्युनिक के पहले की स्थिति में प्रतिष्ठित कर देगा। वह तेचिन प्रान्त पर चेकोस्लोवाकिया के दावे का समर्थन करता है जिसको म्यनिक के बाद पोलैंड ने अपने राज्य में शामिल कर लिया है। मार्शल स्तालिक ने लन्दन टाइम्स के मास्को-स्थित सम्वाददाता को विश्वास दिलाया है कि सोवियत रूस की सरकार की इच्छा यह है कि हिटलरी जर्मनी, की पराजय के बाद वह पोलैंड को एक स्वतंत्र और सबल राष्ट्र के रूप में देखे और यह कि युद्ध के वाद सोवियत रूस भीर पालैंड के बीच के सम्बन्धों का ग्राधार "मद्र पड़ोसियों के दृढ़ स्वस्य-सम्बन्ध और पारस्परिक सम्मान के मीलिक सिद्धान्त होंगे या—यदि पोलैंड की जनता चाहे तो—पारस्परिक संधिक मीलिक सिद्धान्त होंगे जिनमें जर्मनों के विश्व पारस्परिक सहायता का विधान रहेगा, क्योंकि सोवियत रूस और पोलैंड के वही प्रधान सत्र हैं।" सोवियत रूस में अनेक जातियाँ और जनपद सम्मिलित हैं जिनको ग्रापने स्वामाविक विकास के लिए पर्याप्त ग्रवसर और क्षेत्र प्राप्त हैं। अपनी भौगोलिक स्थित, ग्रवने दृष्टिकोण और चरित्र से सोवियत रूस एकिंगाई राष्ट्रों को भली भाँति समक्त सकता है और उनके साथ समानता के ग्राधार पर सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सभी लोगों का प्रेम और सब को सब्-भावना प्राप्त है। एक सुद्ध, सरल और व्यापक घारणा यह है कि अमेरिका इस युद्ध में किसी स्वार्थया प्रदेश या दूसरों पर शासनाधिकारों की प्राप्त के उद्देश्य से नहीं सम्मिलित हुया। वह दूसरे लोगों पर अपना शासन नहीं लादना चाहता। १६३४ के इन्डेपेन्डेन्स ऐक्ट से फिलिल्पाइन्स को एक स्वशासन का संविधान दिया गया और १६४६ में पूर्ण स्वाधीनता देने का बचन दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विदेश मंत्री श्री कार्डेलहल ने २३ जुलाई १६४२ को कहा था—

<sup>ा</sup> १४ मई १६४५।

"बोते दिनों में यह हमारा उदृश्य रहा है श्रीर भविष्य में यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम अपने पूरे प्रभाव का उपयोग उन सभी लोगों की स्वाधीनता के समर्थन में करें जो अपने कार्यों से अपने आपको स्वाधीनता के योग्य श्रीर उसके लिए तत्पर सिद्ध कर दें।" दलित जातियों को अपनी स्वाधीनता के लिए सिकय होने को यह एक प्रोत्साहन है। श्री हल ने हाल के एक प्रेस सम्मेलन में अपने इस विचारको फिर दोहराया है: "यही हमारी अचल परम्परा रही है; हर व्यक्ति की स्वाधीनता के रक्षण ग्रीर प्रोत्साहन की परम्परा—सर्वदा ग्रीर सर्वत्र उन्हें उत्साहित करने की परम्परा।" चीन संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका पर विश्वास करता है क्योंकि वह जानता है कि जापान के साथ प्रमेरिका के विभेदों का केन्द्र चीन ही है। अमेरिका की स्वाबीनता के लिए जड़नेवाले सभी राष्ट्रों की सदमायना प्राप्त है। केवल एक खतरा यही है कि यदि विजयी राष्ट्र प्रपनी घापथीं से मुकर जायँ श्रीर युद्ध-पूर्व साम्राज्यवादी दांचे को फिर से जमाने की कोशिश करें तो अमेरिका शास्ति-वालिओं से केहीं ग्रलग न हो जाय। किन्तु प्रमेरिका को इस प्रलोभन का अतिरोध करना चाहिए और स्वस्थ सद्-वृत्ति-पूर्ण शनितयों के साथ मिलकर एक सुन्दर विश्व-व्यवस्था की स्थापना के लिए काम करना जाहिए।

ग्रेट ब्रिटेन का जन-मत अपने सरकारी प्रवक्ताओं की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगतिकील है। इंग्लैंड का हृदय स्वस्थ है। उसकी अन्तरातमा के स्वर स्पष्ट हैं, यद्यपि उसके कार्य पिछड़े हुए हैं। जब

फिर भी अन्यस्तित ने इन्डोचीन फ्रांसीसी साम्राज्य की लीटा
 देने का वायदा किया तम चीन कुछ विचलित हो उठा था।

कुचकी राष्ट्रों द्वारा स्पेन के गणतंत्र पर श्राघात किये गये तब श्रनेक जिटेनवासी बड़ी उदात्त भावना से उस युद्ध में लड़े ग्रौर स्पेन के गणतंत्र के लिए श्रपनी आहति दी। चीन और जापान के बीच होनेवाले यह को प्रारम्भिक दिनों में जब अंग्रेजी सरकार ने एक छोटी सी घटना कहकर टाल दिया तब वहाँ के लोग बहुत दू खी हुए। ब्रिटेन का जनमत भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के प्रवल पक्ष में है जो जापान के इस प्रचार का प्रभाव-पूर्ण उत्तर दे सकेगी कि ब्रिटेन उन श्रादशों का एक मखील बना रहा है जिनके प्रति अपनी निष्ठा का वह ढिंढोरा पीटता है। फिन्तू परम्परागत ग्रंग्रेजी साम्राज्य को सुरक्षित रयाने के लिए शृत-संकल्प शी चर्चिल की प्रतिष्ठा के सम्मुख उसकी कुछ नहीं चल पाती। इस सम्बन्ध में श्री चींचल की नीति उच्चतर सभ्यता की प्राप्ति के लिए चलनेवाले विरव-मान्दोलन के विरुद्ध ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार घुरी-राष्ट्रों की नीति। ब्रिटेन के उदात्त-मन के पूर्ण विरोध में यह नीति है। भारत के सम्बन्ध में श्री चिला के कुछ अचल विचार है जिनको बदलने की वह चेण्टा नहीं करते॥ स्पेन के प्रति उनके दिष्टकोण के सम्बन्ध में श्रीमती रूजवेल्ट ने अभी। उस दिन कहा था: "मेरा विचार है कि श्री चर्चिल ने पिछले ६० वर्षी

<sup>े</sup> ठीक एक सी वर्ष पहले (१८४४) लखनऊ के श्री लारेन्स ने लिखा था: "भारत को सर्वदा अपने अधीन रखने की आशा हम नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए...... कि जब हमारा सन्वन्ध टूटे तो विक्षोभ के साथ न टूटे बल्कि पारस्परिक सम्मान और स्नेह के साथ टूटे और तब इंग्लैंड को एक उदात सहयोगी। प्राप्त हो।"

घें एक विधिष्ट विचार-सरणि बना ली है और मुक्ते ऐसा नहीं मालुप होता कि वे उसे बदलना चाहते हैं; श्रीर स्पेन के समबन्ध में वह उसी ढंग से सोचते हैं।" यदि श्री चर्चिल गत शताब्दी की श्रादतों से अपना नाता नहीं तोड़ते तो युद्ध-फाल में जिटेन के नेता के रूप में वह चाहे जितने महान सिद्ध हों पर विश्व-शान्ति के वह सबसे वडे शत्र सिद्ध होंगे। अपने देश को आत्यान्तिक संकट की अन्यकार-पूर्ण घड़ियों से वह सफलता पूर्वक ग्ररूणोदय के प्रकाश में ले शाये हैं, जब कि विजय उनके अयत्तों पर सफलता का मुकुट घरनेवाली है। यह विजय प्राप्त करने के लिए जो यातनाय यौर पोडायें लाखों व्यक्ति भील रहे हैं उनका मुल्य यदि वह समभ पागें तो वह इतने मानव श्रवश्य होंगे कि ऐसे भयानक मेध की पुनरावत्ति रोकने गें अपनी पुरी शक्ति लगा देगें। थदि उनके इस मानव-पक्ष को कुरेद दिया जाय तो अपने तेजस्वी साहस से वह संसार को धागे बढ़ाने में सहायता देंगे। सोलह जुन सन् १६४० को फांस के सम्मख रक्खा गया उनका यह भ्रानपम और उदारता-पूर्ण प्रस्ताव कि फांसीसी श्रीर विदिश साम्राज्य की समस्त शनितयों श्रीर संस्थायों को एक संगठित कृत दे दिया जाय यह दिखाता है कि उनमें कितनी क्षमता है। भन केवल हिटलर की सैनिक सक्ति का कुचलना

#### 'ऐवय-घोषणा-पन

त्राधुनिक संसार के इतिहास की इस सर्वाधिक संकटपूर्ण घड़ी में यूनाइटेड किंगडम (संगुक्त राष्ट्र-मण्डन--प्रिटेन) श्रीर

१६ जून सन् १६४० को श्रंग्रेज सरकार न फांसीसी सरकार के पास एक प्रस्तावित घोषणा-पत्र भेजा जो निम्नलिखित है:---

विल्क युद्ध-पूर्व संसार से एक सुन्दरतर संसार की स्यापना भी जनका एक महान् कर्तव्य हैं। अमेरिका, रूत ग्रीर चीन को, जो संयुक्त राष्ट्र-

फांसीसी गण-राज्य की सरकार मानव-जाति को मशीनों और दासों के स्तर पर गिरानेवाली प्रथा की दासता के विरुद्ध न्याय और स्वाधीनता की अपनी सामान्य सुरक्षा के लिए अपनी अविलयनशील एकता और अपने अपराजय संकल्प की यह घोषणा करती है।

दोनों सरकारें घोपणा करती हैं कि फ़ांस ग्रीर त्रिटेन भ्रव दो राष्ट्र नहीं रहेंगे बिल्क एक फ़ांसीसी-ब्रिटिश संघ बन जायेंगे। इस संघ के संविधान में सुरक्षा, वैदेशिक, ग्राधिक ग्रीर वित्तीय नीतियों की संयुक्त संस्थाओं की व्यवस्था रहेगी। फ़ांस का प्रत्येक नागरिक ग्रेट त्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, इंग्लैंड की प्रत्येक प्रजा फ़ांस का नागरिक वन जायगी।

युद्ध द्वारा होनेवाले विध्वंसों के पुनिर्माण का उत्तरदायित्व दोनों देशों का होगा, यह विध्वंस उनके भू-प्रदेशों में चाहे जहाँ हो ग्रीर दोनों देशों के साधनों का समान और एक-रूप नियोग इस कार्य के लिए किया जायगा।

युद्ध-काल में एक युद्ध-मंत्रिमण्डल रहेगा और बिटेन और फांस की समस्त स्थल, जल तथा नौ-क्षित उसके नियंत्रण में रक्खी जायगी। जहाँ से सर्वेत्तम रीति से सम्भव हो वहीं से यह मंत्रि-मण्डल अपना काम करेगा। दोनों संसदों—पालियामेंटों—को विधिवत मिला दिया जायगा।

अंग्रेजी साम्राज्य के राष्ट्र पहले से ही नई सेनायें तैयार कर रहे हैं। फ़ांस भी अपनी प्राप्य जल, स्थल और नी-सेनायें मैदान में रक्खेगा। यह संघ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपील करता है कि निय-राष्ट्रों के अधिक साधनों की दृढ़ करें और इस सामान्य लक्ष्य की सिद्धि में अपनी शक्तिपूर्ण भीतिक सहावता दे।

चाहे जहाँ युद्ध हो यह नंच अपनी तमस्त अनित शत्रु अनित के विरुद्ध केन्द्रित करेगा। श्रीर इस प्रकार हम विजयी होंगे। संघ के सबल सदस्य हैं, विचल के इस १६ वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद रो कोई सहानुभूति नहीं और उनका विश्वास है कि वह यह युद्ध भारत की स्वाधीनता के लिए उतना ही लड़ रहें हैं जितना स्वयं अपनी स्वाधीनता के लिए। यदि ये राष्ट्र कोई खुला दृढ़ विरोध नहीं प्रयट करते तो इसका कारण यह हैं युद्ध-काल में मित्र-राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार के भी विभेद को बराना चाहते हैं।

जिन उद्देशों की घोषणा पर मित्र-राष्ट्रों ने गम्भीरता पूर्वक हस्ताक्षर किये हैं उनके पूरे किये जाने की आवश्यकता है। मित्र-राष्ट्रों को—-छोटे और वड़े सबों को—-एक साथ काम करना होगा और शान्ति-सम्मेलन में दो या तीन राष्ट्रों के किसी गुट का आदेश नहीं चलना चाहिए, वे राष्ट्र चाहे जितने प्रभावशाली हों। श्रीमती ऐस्टर ने कहा है: "में चाहूँगी कि अमेरिका और ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल द्वारा स्थापित नवीन समाज के ढांचे में चीन और क्स भी सम्मिलत हों, पर इसके लिए उन्हें अंग्रेजों की विचार-पद्धित अपनानी होगी।" संसार की आशा इस बात में है कि ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ पूरा-पूरा और हार्दिक सहयोग करे। एक होकर यह राष्ट्र संसार को सामान्य श्रादशों की दिशा में आगे ले जा सकते हैं, किन्तु यदि पारस्परिक सन्देहों ने उन्हें अलग-श्रतम रनखा तो घुरी राष्ट्रों की पराजय भले ही हो पर विजय उन्हीं की नीतियों की होगी।

### न्याययुक्त विश्व-शान्ति के श्राधारभूत सिद्धान्त

यदि हमें शान्ति जीतनी हैं, यदि एक व्यवस्थित मानव समाज की

<sup>।</sup> न्यूज कानिकल, अक्टूबर १६४२।

महान् ग्राशा ग्रीर स्वप्न को पराजित नहीं करना है तो हमें विचार-जगत में भी ग्रत्याचार को पराजित करना होगा ग्रीर एक न्याययुवत विश्व-शान्ति के प्राथमिक सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा। लोग ग्रपना बलिदान कर रहें हैं एक ऐसी नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं जो एक ग्रनिश्चित ग्रीर-मन्द संघात-गति से किसी सुदूर भविष्य में स्थापित हो बल्कि एक समानता के लिए जिसकी जान बूफ कर सायास योजना बनाई जाय ग्रीर जिसे ग्रपना लक्ष्य बनाया जाय।

### (१) जातीय समानता

विगत शान्ति-सम्मेलन में जातीय समानता का सिद्धान्त उपस्थित
किया गया था पर वह अस्वीकार कर दिया गया। एशिया में जापान
के तेज बढ़ाव के चाहे जो कारण वताये जाँग, हमें यह स्वीकार करना
ही चाहिए कि एक ऐसे प्रभावपूर्ण उदार नेतृत्व का ग्रभाव था जो
एशिया के लोगों में प्रतिरोध की संकल्प-भावना जगा सके। श्रधिकांश
में लोग जापान की बिजयों के तटस्थ और विरक्त दर्शक-मात्र बने
रहे। श्रभी उस दिन कैन्टरवरी के महापादरी ने कहा था कि "इस
युद्ध का परिणाम हुआ है रंगीन जातियों के प्रति एक नया सम्मान।"
यह सोचकर दुःख होता है कि जिन सभ्य-संस्कृत-मान महत्वों के पोषक
चीन और भारत सदियों से रहे हैं—चीन की परम्परा की धमूल्य
दार्शनिक और कलात्मक निध्यों, भारत के आध्यादिमक और धामिक
बैभव—उन्हें समानता के व्यवहार के श्रधिकारी न बना सके, किन्तु
जापान की विजयों, चीन के वीरतापूर्ण प्रतिरोध और योरोप, एशिया
और श्रिता के युद्धकों में भारत की महान् सफलताओं ने अपना मृल्य

श्रांकने पर लोगों को विवश कर दिया। हम नैतिक महत्ता को सामरिक शक्ति के साथ एक-रूप बना रहे हैं। मित्र-राष्ट्रों ने घोषणा की है कि युद्ध ध्री-राष्ट्रों के विषद्ध, जो प्रभु या शासक जातियों की धारणा पर विश्वास करते हैं, जातीय समानता के लिए लड़ा जा रहा है। मित्र-राष्ट्र एक जाति या एक रंग के नहीं हैं लेकिन वे एक ही उद्देश्य की मानते हैं। दलित राष्ट्रों के लिए अपने संगठित पुरुषत्व को यद्ध-यंत्र में परिणत करना, अपने देशों को बन्दी-शिविशों का रूप दे देना और मानवता का मल्य चुका कर युद्ध-कीशल विकसित करना आवश्यक नहीं होना जाहिए। मानव जाति के लिए वह दिन बडा दृ:खद होगा जब न्याय अवती न्याय्यता के कारण नहीं बिलक सैनिक शिनत के बल पर ही स्वीकार किया जायगा। राष्ट्र टैंन्कों, बम बाजों श्रीर युद्ध पोतों से जैस होने के कारण महान् नहीं बनते, बल्कि वे महान् बनते हैं अपनी कल्याण-क्षमता के कारण। चीन और भारत अनेक राजनीतिक उत्त्यान-पतनों धीर विष्तवों से होकर गुजरे हैं। अनेकों बार विदेशी प्राक्रमणकारियों ने उनके देश वरवाद किये हैं; लोभी-लालची राष्ट्रों ने उनको सम्यति का शोपण किया है; फिर भी उनकी सम्वतार्थे नण्ड नहीं हुई--बिल्क उन्होंने अपनी प्रगति जारी रक्षी है--प्रायः युद्धक्षेत्र के विजय पाने वाले अपने विजेताओं पर भी अपनी विजय स्थापित करते हुए। उनमें एक श्रद्भुत जीवनी शवित है, एक अद्भुत स्थायित्व श्रीर सहनशक्ति है जो धाज के श्रस्थिर विध्वव्य संसार के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

# (२) एक विश्व राष्ट्र-मण्डल

एक ऐसे विश्व में जो वृढ़ता से एक में बंधा हुया है, जो तत्वतः

अविभाज्य है और जो यथार्थतः श्रविभाज्य होने के लिए दबाव डाल रहा है, एकान्त तटस्थता और साम्राज्यवाद दोनों हो गये बीते और अनुपयुवत हैं। सर्वाधिक शिवतमान राष्ट्र या राष्ट्रों के गुट के लिए भी एकान्त तटस्थता सम्भव नहीं हैं। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, श्रमेरीकी संघ अथवा सोवियत रूस जैसे बड़े- बड़े गुट भी अकेले अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते। उनमें से कोई भी श्रपने श्राप में पर्याप्त नहीं है। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जिसके अधीन भू-प्रदेश संसार के हर भाग में बिखरे हुए हैं, तो सबसे कम अपने श्राप में पर्याप्त कहा जा सकता है। हमारा उद्देश श्रात्म-तुष्ट या स्वयं-पर्याप्त स्वाधीनता नहीं, शान्तिप्रिय राष्ट्रों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होना चाहिए। जो राष्ट्र एकान्त-तटस्थता की नीति श्रपनाते हैं वे श्रपती स्वाधीनता खो देंगे और अपनी सीमा में बन्द रूद्ध-रवास मर जायमें।

साम्राज्यवाद का अर्थ है कुछ दूसरे राष्ट्रों की स्वाधीनता का बिलदान। यह युद्ध इसिलए लड़ना पड़ा कि पिछले युद्ध के विजयी राष्ट्रों ने अपने अतीत आक्रमणों और अपकारों के फल नहीं त्यागे थे। अब भी अप्रेज, फ़ांसीसी डच और अन्य उपनिवेशों के स्वामी आसानी से यह त्याग करने के लिए नहीं भुकेंगें। यदि एक लोभी व्यक्ति एक कंटक है तो एक लोभी राष्ट्र तो एक महान् आपदा है। जो देश घुरी-राष्ट्रों के आक्रमणों से रौंदें जा सके हैं केवल वही नहीं विलक्त संसार के सब भागों के उन सब देशों को विना किसी वाहिरी हस्तक्षेप के अपना भाग्य-निर्माण करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए जो बिदेशी शासन के अधीन हैं। सभी राष्ट्र एक विद्य-समाज के समर्थ और सम्मान्य सदस्य हैं और ऐसे समाज के साथ राजनीतिक साआज्यों का मेल नहीं

बैठ सकता। हम घुरी राष्ट्रों द्वारा होने वाले शोषण के विरुद्ध इसलिए नहीं लड़ रहे कि उसके स्थान पर स्वयं श्रपने द्वारा किया जाने वाला शोषण स्थापित करें।

धन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना भी गहरी होती जा रही है। यह दोनों प्रवृतियाँ परस्पर घातक नहीं है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जैसे गुलामों को इकदा कर एक प्रजातंत्रवादी राज्य नहीं बनाया जा सकता बल्कि स्वतंत्र और आहम-सम्मान-पूर्ण स्त्री पूर्णो द्वारा ही उसका निर्माण होता है: ठीक उसी प्रकार गुलाम राष्ट्रों से विश्व-समाज की स्वापना नहीं हो सकती। हमें एक ऐसे राष्ट्-मंडल की स्थापना करनी चाहिए जिसके सब सदस्यां को अवसर की समानता प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्र-संघ को, अगुवा सदस्यों के रूप में, पेट जिटेन, अभेरिका, सोवियत रूस और चीन की एक समिति बनानी चाहिए। ग्रेट बिटेन श्रीर परिचमी योरोप के प्रजातंत्र-वादी राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए एक सम्भव संगठन का सुभाव फील्ड मार्चाल स्मट्सने दिया है। किन्तू इस प्रकार के प्रादेशिक गट एक विश्व समिति के श्रधीन ही काम कर सकते हैं; श्रत्यथा वे बराइयों के खोत बन जाँयगें। प्रादेशिक संधियाँ प्रादेशिक सुरक्षा की भावना उलाप्न कर सकती हैं श्रीर श्रान्तरिक श्रव्यवस्थाओं या गड़बड़ियों को रोक राकती हैं: किन्तू यह प्रादेशिक गुट विश्व-शक्तियों से अलग नहीं टिक सकते। यदि पूर्ण-युद्ध का अर्थ है युद्ध-रत संसार, तो पूर्ण शान्ति का अर्थ है एक सुरक्षित संसार। मानव जाति को एक रूप हो कर आगे बहुना चाहिए। विषय-समिति बहिष्कार मुलक नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे सामान्य संगठन में धूरी-राष्ट्रों को भी, उनका पुनर्निमणि हो जाने के बाद, ष्रामंत्रित करना चाहिए।

# (३) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस

गांधीजी की यह घोषणा विलक्त ठीक है कि युद्ध एक पाप है ग्रीर ग्रहिसा, युद्ध न करने का मानव संकल्प, उसका एक मात्र स्थायी उपचार है। शान्ति तो आत्म-बलिदान, बिनय, पश्चाताप ग्रीर श्रात्म-निवेदन का महानुफल है न कि हिंसा ग्रीर विजय का। ईश्वर पर विश्वास करने वाले, उनकी धार्मिक संज्ञा चाहे जो हो, भ्रहिसा पर श्रापना विश्वास घोषित करते हैं। जर्मनी के साइलीशिया प्रदेश में, जो ग्राज एक विस्तृत युद्ध-क्षेत्र बना हुन्ना है, एक पुराना शहर है गालिख, जो श्रव उद्यम और उद्योगों का एक केन्द्र वन गया है; इस शहर को जाने वाली एक कोलाहल-पूर्ण सड़क पर कुछ वर्ष पहले महान पर नितान्त श्रप्रसिद्ध किरिचयन जैकव बायम के सम्मान में एक मृति रक्खी थी जिसकी आधारशिला पर यह शब्द खोदे गय है, "प्रेम भ्रीर विनय हमारी तलवार है।" संसार की मुक्ति श्रात्मा के ऐसे ही सैनिकों द्वारा सिद्ध हो सकती है जो स्वेच्छापूर्वक यातना ग्रीर जीवनीत्सर्ग तक इस विश्वास से स्वीकार करते हैं ि 🖟 ो िहार 📑 🗆 होने छोट् । हिए। निर्देशों को ही ऊपर उठायेगा । ा । वे १० ८ । वे १० १ वे १० १ वे १० १ हम उनकी हुँसी उड़ा सकते हैं। किन्तु वह उन रचनात्मक शात्माओं में से हैं जो अपना शावि-भाव इस संसार में बड़ी लम्बी ग्रवधि के बाद करती हैं। अपने जीवन श्रीर उपदेशों के बल से इस एकाकी पुरुष ने, जो मानवता के विवेक की-उसकी अन्तरात्मा की मृति बना है, इस संसार में कितनी कामना, कितनी थाचा उत्पन्न कर दी है। वह हम से कहते हैं कि हम अपने विवेक की प्रांखें सोलें, चैतन्य बनें ग्रीर ग्रपने वर्तमान जीवन की प्रमत्तता का, पागलपन का अनुभव कर। यदि हम युद्ध की क्रूरताओं और नृशंस उत्तेजनाओं के अभ्यस्त हो जाते हैं और विश्वास करने लगते हैं हैं कि यह सब मनुष्य के लिए स्वाभाविक हैं तब तो हमारी मनुष्य जाति में मानवता का लेश भी न रह जायगा। इस अन्ययुग में राम्भवतः गांबी की आँखों में ही सर्वाधिक प्रबुद्ध ज्योति हैं, सम्भवतः वही वर्तमान विभीषिकामयी आपदा का पूरा-पूरा अर्थ समस्त पाये हैं।

किसी न किसी दिन मनष्य इस हत्याकांड से परिधान्त हो जायगा, अब जायगा: पर वर्तमान परिस्थितियों में तो शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पर यह प्रयोग विधान का निर्वहन करने वाले निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा होना चाहिए; नयोंकि विधान के प्रादेश प्रीर धनुभति क्षे शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा असका अनियमित प्रयोग तो बहुता ही बुरा है। मंचूरिया में राष्ट्र-संघ की संविद भग हो गई, एथियोपिया त्पेन, श्रत्वानिया, श्रीर श्रास्ट्रिया में वह छिन्न-मिन्न हो गई---म्यूनिक में जो कुछ हुम्रा उसकी तो चर्चा ही छोड़िये—क्योंकि राष्ट्र-संघके पास द्ध अनुशासन की कोई शक्ति न थी। संघ एक ऐसी बन्दूक की तरह था जससे खोखली गोलियाँ दागी जाती थीं। नत्रीन राष्ट्र-संघ के पास एक मन्तर्राष्ट्रीय पुलिस होनी चाहिए, श्रीर सरकारों की अपनी प्रभु-सत्ता ा कुछ अंश उसे समर्पित करना चाहिए। जो लोग धन्तर्राष्ट्रीय ाधिकार-सत्ता श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्त को मानते हैं उन्हें गपनी वर्तमान प्रभु-सत्ता के कुछ यंश को विविदान करने के लिए ायार होना चाहिए। यदि हुम शान्ति श्रीर सुरक्षा चाहते हैं तो हुमें ान साधनों से बूणा नहीं करना चाहिए जो शान्ति श्रीर सुरक्षा को ान्म देते हैं। संसार की शक्तिशाली सरकार, विशेष कर वे जो युद्ध में वजय पाती है, इस मांग के सामने श्रासानी से अकने की तैयार हों,

ऐसा सम्भव नहीं है; किन्तू संसार की पराजित और पराधीन जातियाः भीर विजयी राष्टों के श्रादर्शवादी तत्व भी इस प्रकार के विश्व-संगठक का स्वागत करेंगे। यदि हम मानव-स्वभाव और देश-भिवत के गर्व का बिचार करें तो एक ऐसी सहयोग-मूलक सैनिक कार्यवाही के द्वारा सामृहिक स्रक्षा सिद्ध कर सकता, जो राष्ट्रों को अपनी स्थल, जल श्रीर नी-सेनायें राज्जित करने की शावित दे, इतना प्रभावपूर्ण न होगा जितना कि एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पूलिस-शक्ति का निर्माण। स्रौर यह संसार केवल बड़ी-बड़ी शक्तियों द्वारा ही संचालित भी नहीं हो सकता। हमें एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करना चाहिए जिसके अपने न्यायालय हों जो अन्तरिष्ट्रीय भगड़ों का निपटारा करें। श्रीर एक संगठित सैनिक शक्ति हो जो उनके निर्णयों को लागु करे। इस विश्व संगठन को एक आगम -शतक-संघ स्थापित करना चाहिए, एक सामान्य मुद्रा स्थापित करनी चाहिए श्रीर इस बात पर जोर देना चाहिए कि श्रन्तर्राष्ट्रीय भगडोंमें श्रनिवार्यं मध्यस्थता स्वीकार की जाय। विश्व-संगठन को न केवल सुरक्षा का संभार करना चाहिए बल्कि उसे शान्तिपूर्ण परिवर्तन का भी प्रभाव-वाली साधन बनना चाहिए। भौतिक समृद्धि में जो राष्ट्र पिछड़े हुए हैं उन्हें ग्रापनी ग्राथिक ग्रीर राजनैतिक उन्नति में ग्रधिक उन्नत राष्टों द्वारासहायता दी जानी चाहिए श्रीर इस उद्देश्यके लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय निर्देश-समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए। पिछड़े हुए राष्ट्रों को श्राधिक, प्राविधिक, श्रीद्योगिक भीर अन्य प्रकार की सहायता मिलनी ही चाहिए और इन राष्ट्रों को राज्य द्वारा संचालित सहकारिता मूलक अर्थ-नीति के आधार पर अपनी एक विकास-योजना अंगीकार करनी चाहिए।

इटली-स्थित भूतपूर्व सीवियत राजदूत एम० वोरिसस्तीन ने अपने

एक 'युद्ध ग्रीर श्रमिक वर्ग' शीर्षक निबन्ध ै में लिखा है कि निरुपाधिक ग्राहम-समर्पण कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है कि परिस्थिति विशेष के यथार्थ तथ्यों की परवाह किये बिना ही श्रन्धे बनकर उसे लागू किया जाय। एम० स्तालिन जर्मनी के निरुपाधिक ग्राहम-समर्पण की बात नहीं करते विक वह तो केवल हिटलरी जर्मनी के पराजय की बात करते हैं। दे पराजित लोगों की ग्रवहेला ग्रीर घृणा ग्रीर उसके

<sup>े</sup> ७ मई १९४४।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कहा जाता है कि सन् १६४२ में जब ग्रांग्ल सोवियत-संघि के कागजात तैयार किये गये तो मसविदे में 'जर्मनी' घटद था श्रीर श्री स्तानिन ने एक कलम उठाई और उसे बदल कर 'हिटलरी जर्मनी' कर दिया। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा था-"हम जर्मनी का विनाश करने की समस्या से परेशान नहीं है क्योंकि जैसे क्स का विनाश किया जाना सम्भय नहीं है उसी प्रकार जर्मनी का विनाश किया जाना भी कम ग्रसम्भव नहीं है। किन्तु हिटलरी-राज्य का समाप्त किया जाना सम्भव है और ब्रावश्यक मो।'' इसके साथ थी नेवाइल चेम्बरलेन की तुलना की जिए-"इस युद्ध में हम ग्रापके--जर्मन जनता के-विषद्ध नहीं लड़ रहे जिनके प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की कट्र भावनायें नहीं हैं, बल्कि हम तो एक अत्याचारी और मिथ्याचारी शासक-सत्ता के विरुद्ध लड़ रहे हैं जिसने न केवल श्रापको-स्वयं श्रपनी प्रजा को-घोखा दिया है बिलक समूची पश्चिमी सम्यता के साथ, धौर जो कुछ हमें धौर श्रापको प्यारा है उस सब के साथ, जिल्ला का किल हैं! सितम्बर ५, १६३६। सम्राट् की सरकाः 🕠 🗤 : : : : हए लाउँ चैन्सलर ने १० मार्च सन् १६४३ की हाउरा प्राप्त लार्डस में घोषणा की थी-"हम प्रधान मंत्री स्तालिन के साथ सहमत हैं एक तो इस बात में कि हिटलरी राज्य नष्ट किया जाना चाहिए, धीर दूसरे

द्वारा उनके ह्दयों पर एक गहरी चोट पहुँचान की प्रवृत्ति में भ्रत्यन्त अयानक परिणाम छिपे हैं। विजयी ग्रीर विजित का श्रन्तर भ्रनिवायंतः कोई पुण्यात्मा और पापात्मा के बीच का श्रन्तर नहीं है। युद्ध किसी भी भगड़े के अपराधियों ग्रीर निर्दोशों — पुण्यों ग्रीर पापों का फैसजा नहीं करता। ग्रीर फिर हिंसा का कोई भ्रन्तिम चरम-रूप तो निश्चित नहीं है।

हर प्रकार की शक्ति मनुष्य में जो एक प्रान्तरिक कठोरता उत्पन्न करती है, विजय की घड़ी में जो प्राध्यात्मिक-जड़ता या स्तब्धता एक समूची जाति पर छा जाती है, उससे हमें प्रयने प्रापको बचाना ही होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें यह समभाते हैं कि पिछले युद्ध में जर्मनी का ठीक-ठीक दलन नहीं किया गया था। उसे पराजित किया था पर छिन्न-भिन्न नहीं किया गया था। हमें यह भूल दुवारा न करनी चाहिए। हमें जर्मनी का इतना व्यापक विनाश कर देना चाहिए कि उसके फिर अत्युद्धार की कोई प्राशा न रह जाय। नगरों को धूलिसात कर दो, धरती को जोतकर उसमें नमक बो दो जैसा कि रोम के लोगों ने कार्थिज के साथ किया था।" यह तो पागलपन का रास्ता है। २४ मई सन्

इस वात में कि इस विनाश का यह अर्थ नहीं है कि इससे समूची जर्मन जनता का विनाश हो जाय।"

जमनी के साथ एक 'संयत-ज्ञान्ति समभीता' की माँग करते हुए जिटेन के प्रधान साप्ताहिक पत्र इकानामिस्ट ने १० अगस्त १६४४ के एक लेख में 'जर्मनी के लिए जर्ते' पर लिखते हुए कहा है कि यद्यपि निदिष्ट शर्ते ज्ञात नहीं है फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि गित्र-राष्ट्रों की शर्ते कार्येज की संजि-शर्तों से बढ़कर हो होंगी। अर्थ-राजकीय वक्तव्यों, छीटे भित्र-राष्ट्रों की धोरणाओं.

१६४४ को श्री चिंचल ने कहा था—"हम चोट खाये हुए हैं छौर अनुभव प्राप्त किये हुए हैं, हमारी इच्छा है कि अपने पुत्रों छौर पौत्रों के जीवनकाल में मानव-मूल्यों के उस भयानक विनाश की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो पिछले और वर्तमान विश्व युद्धों की विशेषता रही है, हम इस बार उन उपायों से अधिक अच्छे उपायों की व्यवस्था कर को पिछली बार सोचे जा सके थे।"

यदि वह संसार से युद्ध का संकट दूर करने की कामना करते हैं, यदि मानव-जाति के हृदय में फिर से अध्या का संचार करना है, यदि

श्रफवाहों श्रीर श्रेग रिपोटों—सबका यही संकेत है कि शान्ति समभीता, क्षतिपूर्ति, प्रतिफल, प्रवेशों का विलयन और श्राबादी के परिवर्तन की सती से भरा होगा।

जो मन्द्राद मिल रहे हैं उनके अनुसार पूर्वी प्रशा की रूस थीर पोलैण्ड के बीच बाँट दिया जायगा, पांभेरानिया और साइलीशिया के बड़े-बड़ हिस्से पांलेण्ड को मिल जायँगे, राइनलेण्ड फ़ांस को मिल जायगा और कुछ हिस्से हालेण्ड को मिल जायँगे। कुछ क्षेत्रों में प्रदेश-सम्मिलन के साथ जर्मन जनता का बहुसंस्थक स्थानान्तरण भी होगा जिसमें लगभग एक करोड़ जर्मन अपना घर-बार छोड़ने पर विवश होंगे।

यह घोषणा करते हुए कि इस सब से युद्ध का संकट टलने के बजाय श्रीर निश्चित् श्रीर श्रवश्यम्भावी हो जायना, इस पत्र ने अपील की है कि एक संयत शान्ति-समभौता किया जाय जिसमें युद्ध-श्रपराधियों को दण्ड, शारीरिक क्षति-पूर्ति, श्रीर पूर्व में कुछ सीमाश्रों का सुधार जहाँ श्राबादी के स्थानान्तरण के बजाय उसकी भदला-बदली सम्भव हो सके, शामिल रहना चाहिए। जिस प्रकार की प्रादेशिक व्यवस्था की प्रस्तावना की जा रही है उसके पक्ष में श्रीर उसे लागू करने के लिए पश्चिम में मित्र-राष्ट्रों का जनमत एक उँगली उठाने के लिए भी इच्छुक न होगा।

जर्मनी और जापान में भी लोगों को यह अनुभव करना है कि - जैसा मार्शन स्तालिन ने कहा है-यह युद्ध सचम् व स्वाधीनता का, मिनत का युद्ध है, कि सभी राष्ट्र ग्रीर सभी जातियाँ जो ग्राज विदेशी अधिकार में हैं-वह श्रधिकार चाहे बरी-राष्ट्रों का हो चाहे अन्य साम्राज्यवादों का - स्वाधीन की जायँगी, तो उसका रास्ता यह है कि तत्काल इस बात-की घोषणा कर दी जाय कि वास्तव में यही हमारा उद्देश्य है श्रीर भरती पर किसी भी राष्ट्र या जाति को धपने भावी भाग्य के सम्बन्ध में शंकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि धुरी-राष्ट्रों को इस बात का भय बना रहा कि पराजय के परिणाम होंगे ग्रंग-भंग, ग्रराजकता श्रीर कट श्रामान, तो वे इन परिणामों से बचने के लिए उस साहस के साथ लड़ेंगे जो निराशा से उत्पन्न होता है। यदि हमें शान्ति से प्रेम है, यदि तुम युद्ध की यातना को घटाना चाहते हैं, यदि सैनिक विजयों को तीवगामी और उनके मृत्य को कम भयानक बनाना है तो मित्र-राष्ट्री को अपने राजनीतिक श्रस्त्र का प्रयोग एकता और शक्ति के साथ करना चाहिए। यदि ये शाज प्रविलम्ब यह घोषणा करदें कि ये वालकन राज्यों समेत समस्त छोटे-छोटे राज्यों, ग्राधित-राज्यों ग्रीर उपनिवेशों की स्वाधीनता की रक्षा करेंगे श्रीर उसकी श्रत्याभूति वेंगे तो इन सभी राज्यों की नीतियाँ एक नवीन दिशा की और मुड़ जायँगी धौर हो। सकता है कि बुरी-राष्ट्र भी शान्ति समभीते की प्रार्थना करें। इस महान् सिद्धि के लिए नया हममें इतनी आदर्श कल्पना, इतना साहस इतनी शक्ति भीर इतनी बलिदान की भावना है?

(डायटर एस० राघ।कृष्णन के सम्मान में दिये गये प्रीति-भोज के अवसर पर माननीय मंत्री चेनली-फूका स्वागत सागण: ६-५-१६४४)

सर एम० राषाकृष्णन और मज्जनों—आज की इस संध्या-वेला में एक विद्य-विष्यात विद्वान् - तर एस० राषाकृष्णन का स्वागत करते हुए पुक्षे अत्यन्त हुपं हो रहा है जो चीन की सरकार के निमंत्रण पर चुंगर्किम पधारे हैं। उनके आगमन के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकाशन के रूपमें में इस श्रवसर पर यह बता देना चाहता हूँ कि हुगने किस उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित किया है श्रीर उनके कृपापूर्ण आगमन तथा इस देश में उनके पायणों के वया सम्भाव्य परिणास होंगे।

अर एस० राधाग्रण्णन का स्वागत प्रथम तो हम इसलिए करते हैं कि दे एक गुविख्यात दार्श्वनिश हैं जिन्होंने पूर्व के दर्शन-शास्त्र और धर्म कह एक गुविख्यात दार्श्वनिश हैं जिन्होंने पूर्व के दर्शन-शास्त्र और धर्म कह एक प्रस्त कान का गुरू है। शब्मक्ष च्यांग का नहना है— 'क्ष्योंग वर्शे इतना महत्वपूर्ण हैं और उसकी भवित वर्शो इतनी महान् हैं, इसका रहस्य विश्व का शब्यम करने, उसकी व्याख्या करने और उसकी काकर की समस्त वस्तुओं का नियमन करने की शसकी भावना क्षे हैं। वीवल का यथार्थ महत्त्व बताने और मनुष्य की समस्याओं का स्वाधान करने की शक्ति वर्शन के श्रीतिश्वत और नहीं नहीं।" पूर्व करित्व को शिवन दर्शन के श्रीतिश्वत और नहीं नहीं।" पूर्व करित्व देनों ही में दर्शन का शब्यमन बहुत पहले प्रारम्भ हो गया या। व्यक्ति प्रत्व में यह अध्ययन ज्ञान की किसी भी शाला के अध्ययन से पहले प्रारम्भ हुआ था। उदाहरण के लिए 'दि बुक आफ वेन्जेज', जो दर्शन-शास्त्र का एक महान् ग्रन्थ है, प्राचीन चीनों ग्रन्थों के रचनाकाल

के कम से सबसे पहला ग्रन्थ हैं। श्राधुनिक विज्ञान के युग में भी अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक भी हैं जैसे श्री ग्रन्वर्ट ग्राइन्स्टीन, श्री बहुँक्ड रसल श्रीर श्री हैंन्सड़ाइल जो चीन पधारे थ श्रीर जिनका विज्ञान का अध्ययन अन्ततोगत्वा दर्शन में ही लीट ग्राता है। इसीलिए हुल यह कह राकते हैं कि दर्शन-शास्त्र ही प्रथम श्रीर श्रन्तिम ज्ञान है। वर्तमान समय में जब कि प्रतिरोध-संग्राम लड़ने में हमें विज्ञान की ग्रत्याधिक ग्रावश्यकता है तभी हमें दर्शन-शास्त्र के श्रष्ट्ययन की श्रीर भी श्रिष्ठिक जरूरत है। युद्धोत्तर विश्व-सुधार श्रीर स्थायी शान्ति की दृढ़ कींक रखने के लिए एक सुन्दर समुन्नत दार्शनिक ग्रादर्श की हमें विश्वेष ग्रावश्यकता है। इसीलिए हमने सर एस० राधाकृष्णन की चीन में प्रवचन करने के लिए श्रामत्रित किया है; इस श्राशा से कि पूर्व के दर्शनक शास्त्र भीर धर्म के ग्रपने गम्भीर श्रष्ट्ययन ग्रीर ग्रंग्रेकी तथा श्रमरीकी विश्व-विशालयों में भाषण देते हुए उन्होंने पश्चिम की विचार-धारा श्रीर संस्कृति का जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है उससे हम उनसे, जो कुक्क मनन-चिन्तन वह हमें बतायें, हम सील सकें।

सर एस० राघाकृष्णन का स्वागत हम इसलिए और भी करते हैं कि वह भारत के एक प्रतिनिधि विद्वान हैं और भारत हमारे देश के साथ बहुत घिनष्ट सम्बन्धों से जुड़ा हुआ है। भारत और चीन की संस्कृतियों का अन्तर्प्रवाह बहुत पहिले प्रारम्भ हो गया था। अतीक युग में चीन की सम्यता पर भारतीय संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा था। और भारतीय सम्यता पर चीन की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा था। जब से महान् किव-दार्शनिक स्वर्गीय डाक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश पधारे थे और माननीय ताई ची-ताओ न भारत की यावा की है तथ से भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध पहले की

श्रपेक्षा यधिक घनिष्ट हो गये हैं। गत-वर्ष से पूर्व-वर्ष में महाबलाधिकृत अभीर श्रीमती च्यांग समचे चीन राष्ट्र की मित्रता का सन्देश भारत ले गये थे योर इस प्रकार दोनों देशों के बीच स्तेह श्रीर भी गहराहो गया। गत बसन्त में इस मंत्रालय के उपमंत्री डाक्टर कु एक श्रीर शैक्षिक श्रीर सांस्कृतिक शिष्ट-मण्डल का नेतत्व करते हुए भारत गये थे और बनारस विश्वविद्यालय भी देखा था। मुक्ते यह बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि इस समय हमारे तीन विद्यार्थी उस विद्यालय में प्रव्ययन कर रहे हैं और उस विश्वविद्यालय ने भी अपना एक विद्यार्थी हमारे देश में ब्राध्ययन करने के लिए भेजा है। शैक्षिक शिष्टमंडल के लौटने के वाद हम लोगों ने निश्चय किया की भारत के प्रतिनिधि विद्वानों को चीन में भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इस देश पधारनेवाले सर एस० राधाकृष्णन प्रथम ऐसे भारतीय हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारतीय श्रीर चीनी दोनों ही पूर्व की महान् जातियाँ हैं जिनका एक दीर्घ इतिहास है श्रीर जिनकी एक ऊँची संस्कृति है। पारस्परिक सद्बोध श्रीर सहयोग के श्राधार पर दोनों निस्सन्देह पूर्व की और समुचे संसार की प्रगति में - उनके स्थायित्व में समान-रूप से योगदान करेंगे। हमारा विश्वास है कि दोनों देशों के शिक्षकों श्रीर विद्वानों का घनिष्ट सहयोग इस प्रकार के सद्योध श्रीर सहयोग को उन्नत और गम्भीर बनायेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि सर एस० राधाकुष्णन जो पौर्वात्य श्रीर पाश्चात्य वर्शनशास्त्रों श्रीर धर्मी में इतने निष्णात हैं, इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि इस देश में सर एस० राधाकृष्णन् के आगमन के बाद भारत श्रीर चीन के सांस्कृतिक सम्बन्धों का श्रीर भी धनिष्ठ विकास होगा।

मुक्ते याद आता है मैंने एकबार कहा था, "प्रकाशमान् तारे पिंचम को भौति पूर्व में भी चमक सकते हैं।" मैंने यह भी कहा था कि जिन जातियों के बीच सर्वाधिक पारस्परिक सद्बोध होगा उन्हीं के बीच सर्वाधिक पारस्परिक सहानुभूति होगी। मैं बड़े सम्मान श्रीर पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ, सर एस० राधाकृष्णन् का स्वागत करता हूँ। अनुमित दीजिए कि मैं उपस्थित श्रतिथियों के साथ सर एस० राधाकृष्णन् के स्वास्थ्य श्रीर चीन में उनके श्रानन्दमय अल्पप्रवास की जुभकामना का पान करूँ।

# शिचा मंत्रालय

# चुंगिकग, चीन

इस मंत्रालय के निमंत्रण पर सर एस० राघाकृष्णन् प्रवचन देने के लिए चीन पघारे हैं और हमें भूयसी ज्ञान-ज्योति दी हैं। उनके जिदा की बेला में अपने हादिक भावना प्रगट करने के लिए मैंने निम्नलिखित पंवितयाँ लिखी हैं; इस कामना के साथ कि भारत व चीन की संस्कृतियों का अन्तर्प्रवाह अनन्तर्भाल तक, जब तक गंगा और यांग्रसी की घाराकें प्रवाहित हैं, अधिच्छित्न रहें—

धरा पर हमारे पुगल देश प्यारे
गगन के तले, धीर सागर-सहारे
उभय—चीन-भारत—सुहृद बन पले हैं,
लिए हाथ में हाथ हरवम चले हैं।
मनक्चेतना श्रीर संस्कृति हमारी
रही एक-सी सुक्तु, निर्मल, सँवारी।
विगत दो सहस्राव्य जीवन हमारा
भरित स्नेह-संसर्ग सम्पर्क प्यारा।।
रहे भेद भौतिक—जिल्द, शैल, प्रान्तर!
रहा एक श्रविभिन्न रस-सिक्त ग्रन्तर!!
प्रकृति-श्राभरण तुम विरल-सृष्टि शोभन!
प्रारी, सिला पूर्ण-परिचय, खिला मन!!

तेंग राजवंश के एक किंव द्वारा लिखित एक लय-वद किंवतः 'या विता के सम्बन्ध में की पंतितयों के योग से लिखित।

चेन ली-फू द्वारा

चीनी गण-तंत्र के ३३वें वर्ष के पांचव मास में।

#### परिशिष्ट ३

(सर एस० राधाकुष्णन के सम्मान म दी गई चाय पार्टी के अवसर परचीन की विदृत्परिषद के अध्यक्ष डाक्टर चू चिया-हुग्रा का सन्देश—१०-५-१६४४।)

प्रपने देश में प्राये हुए सर एस० राधाकृष्णन का स्वागत करने में हुमें परम हुई और सम्मान का प्रनुभव हो रहा है। सर एस० राधाकृष्णन न केवल भारत में ही दर्शन-शास्त्र के एक महान् श्रधिकार-पूर्ण विद्वान् हैं बिल्क वह एक विश्व-विष्णात पण्डित हैं। वह न केवल भारतीय दर्शन-शास्त्र ग्रीर धर्म के मान्य विद्वान् हैं, बिल्क पौर्वात्य श्रीर पाश्वात्य विचार-धाराग्रों के एक प्रथम कोटि के पंडित हैं। ग्रीर इसके साथ ही साथ वह ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक स्क्म-दृष्टि विद्यार्थी भी हैं।

( उनके अध्ययन काल और उनकी सिद्धियों-सफलताओं का विवरण देने के बाद उन्होंने कहा।):

भारत के साथ हमारे देश के सांस्कृतिक सम्बन्धों का इतिहास कई

हजार वर्ष लम्बा है: विशेषकर दर्शन-शास्त्र भीर धर्म-शास्त्र के क्षेत्र में हम अपने महान पड़ोसी भारत के बहुत ऋणी रहे हैं। मातंग श्रीर गोभरण से लेकर इतनी बड़ी संख्या में भारत के विद्वान भिक्ष समय-समय पर चीन आते रहे हैं कि इतिहास का कोई भी लेखा इन घटनाओं का पुर्ण विवरण नहीं दे सकता। अपने सम-सामयिक लोगों द्वारा उन सबका सम्मान किया गया श्रीर वे अनन्त भावी पीढियों को अपनी ज्ञान-ज्योति देने में समर्थ हए। उन्होंने विद्वत्समाज के सम्मख सुन्दर श्रादशी की प्रतिष्ठा की धीर जनता के शिक्षकों का काम किया। उन यशस्वी बीइ-शिक्षत्रों द्वारा अनेक बौद्ध-ग्रन्थों का संस्कृत से चीनी भाषा म भन्वाद किया गया। सत्य की खोज में भारत जानेवाले चीनी भिक्ष भी असंख्य थे। फाहियान श्रीर होन त्सेंग के श्रालेख भारतीय इतिहास के कुछ भूले अध्यायों को पुरा करते हैं। चैंग-प्रान छोड़ कर बौद्ध-सत्यों की खोज में भारत जानेवाले उन महाभाग भिक्ष धों में से दस प्रतिशत को भी भारत पहुँच सकने का सीभाग्य न प्राप्त हो सका श्रीर चीन वापन श्रा सकनेवालों की संख्या तो श्रीर भी कम थी। फिर भी, यह सब होते हुए भी, इन दोनों राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक समागम तनिक भी अवरुद्ध नहीं हो सका। इस युग में बौद्ध-ग्रन्थों के चीनी अनुवादों की संख्या १० हजार से भी ऊपर पहुँच गई। इनके साथ ही साथ विज्ञान और भायुर्वेद, कला भीर साहित्य सम्बन्धी भ्रगणित ग्रन्य भी चीनी भाषा में शनुदित हुए।

जैसा हम सब जानते हैं हैन श्रीर तैंग राजवंशों के राज्य-काल चीन के इतिहास के स्वर्ण युग हैं। तथ्य तो यह है कि भारतीय संस्कृति का प्रवेश इस देश में हैन वंश के राज्यकाल में प्रारम्भ हुआ और भारतीय तथा ची नी संस्कृतियों का सम्मिलन तैंग राजवंश के राज्य-काल म यगनी चरम सीमा पर पहुँचा। चीन के इतिहास में भारतीय संस्कृति के स्थान की महत्ता इस दृष्टि से आंकी जा सकती हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इन दोनों देशों के घनिष्ठ सम्पर्क ने दोनों ही देशों की समृद्धि में योग दिया है। इसलिए ग्राधुनिक काल में इन दोनों देशों के बीच विद्यार्थियों के प्रादान-प्रदान का बन्द हो जाना न केवल इन दोनों सभ्यताग्रों के लिए एक दुर्भाग्य-पूर्ण बात है बिलक समूची मानव-जाति पर उसका श्रानिष्टकारी प्रभाव पड़ता है।

लगभग २० वर्ष पहले डाक्टर टैगोर चीन पधारे थे। उनके आगमन ने चीन ग्रीर भारत के बीच मैत्री का विकास करने के साथ चीनी संस्कृति के पुनवज्जीवन में बड़ी सहायता दी है। जब से युद्ध प्रारम्भ हुगा है, नारतीय लोगों ने चीनी जनता को बहुत ग्रविक नैतिक सहायता दी है ग्रीर इस प्रकार जो हमारी ग्रन्तर्राष्ट्रीय मित्रता कई सिदियों से विच्छिन्न हो चुकी थी, फिर जीवित हो उठी है। यह महान् घटना इन दोनों संस्कृतियों के पुनरुजीवन ग्रीर दोनों जातियों के पुनरुजीवन ग्रीर दोनों जातियों के पुनरुजीवन ग्रीर दोनों जातियों के पुनरुजीवन वित्त हो दोनों जातियों के पुनरुजीवन ग्रीर दोनों जातियों के पुनरुजीवन वित्त हो है।

जैसा हमने कहा है, सर राघाकुण्णन का भारतीय संस्कृति का ज्ञान श्रमाध है और उनकी व्याख्या ग्रप्तिम; इसलिए चीन में उनका श्राममन इस देश में भारतीय संस्कृति के पुनः प्रवेश की मांति है। भारतीय संस्कृति को समभने के लिए यहाँ हम स्वयं सर एसव राधाकुण्णन के शब्दों का उद्धरण दे सकते हैं। श्रपने निबन्ध 'हिन्दू-इसमें श्रोर पिचम) में उन्होंने कहा है: "भारत एक ऐसी सम्यता का देश हैं जो श्रपने उद्धव में सम्भवतः उतनी ही श्राचीन है जितनी शाचीन मिश्र की या सुमेंरियन सम्यता है पर

उनके विपरीत वह भाज भी सजीव सित्रम है और संसार की समनी मानव-जाति के लगभग पंचमांश के जीवन का धारम-तत्त्व वसी हुई है। इसने सिद्ध-सन्तां श्रीर ऋषि मृतियीं, कवियीं श्रीर दार्शनिकीं, कलाकारी श्रीर राजनीति-विशारदों को जन्म दिया है और ग्रांश भी ऐसी विभित्यों को जन्म दे रही हैं। इसने बाह्य, जैन श्रीर सिख-मन जैसे विद्यव्यापी महत्त्व के यान्दोलनों को जन्म थिया है।" अपने विधिष्ट निवन्ध, "डण्डियन फिलासफी" (भारसीय दर्जन-शास्त्र) में आपने लिखा है कि भारत में दर्शन-सार्य तत्त्वतः आध्यादिमक है श्रीर आध्यादिमक प्रयोजन ही भारतीय जीवन में प्रधानता प्राप्त किये हैं; अन्तिम सत्य श्राच्यातिमक सत्य हैं, श्रीर उन्हीं के प्रकाश में व्यावहारिक जीवन का बोधन करना है। श्री रावाकुल्पन परम्परागत भारतीय वर्धन-बास्क श्रीर धर्म-शास्त्र के प्रधातथ्य रूप की व्यारणा मात्र नहीं करते; उन्होंने मामुनिक भारत के लब जीवन को समृद्ध बनाने के लिए और अपने देख के दर्शन और धर्म का पुनर्निर्माण करने के लिए श्राधनिक ध्म के दर्गन-शास्त्र और धर्म की लादिवक भावना की भी श्रात्मलीन करने की कीशिश की है। वह हिन्दु-धर्म के सुधारवादी दल में है। यद्यपि हिन्दू-धर्म श्रीर बौद्ध एक ही धर्म नहीं हैं, फिर भी बौद्ध-वर्म के सारमून उपदेशों को हिन्दू-धर्म में अपना निया गया है। यद्यपि चीन के सुनी लोग बौद्ध नहीं हैं, फिर भी सामान्यतः बौद्ध-विचार श्रीर उपरेश श्रपता जिए गये हैं, और इसका यह अर्थ हुआ कि भारत के विचारों की चीन के बहुनत हारा श्रंगीकार कर लिया गया है।

भारतीय विचार-धारा और ज्ञान को सर एस० रागाकृष्णन ने पहले ही एक उल्लेखनीय देन दी है, इस देश में अपने अल्प प्रवास में यहाँ भी ज्ञान-क्षेत्र में बहुएक नवीन प्रेरणा देंगे इसमें सन्देह नहीं है। चोल को उनकी देन उतनी ही महान् होगी जितनी महान देन कुछ वर्ष पहले डाक्टर टैगोर अपने चीन आगमन के समय दे गये थे।

अन्त में चीनी-भारतीय-सांस्कृतिक-समाज की घोर से मैं चीन श्रीर भारत के बीच मैत्री बढ़ाने पर बचाई देता है और कामना करता है कि भारतीय और चीनी संस्कृतियों का सम्मिलन चिरस्थायी हो।

(हस्ताक्षर) डायटर चृ चिया-हथा।

चीन ग्रीर भारत की प्राचीन संस्कृतियाँ महान् ग्रीर उन्नत हैं, दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्री का एक लम्बा इतिहास है और यह मैत्री उन आदर्शी पर प्राधारित है जो समुचे संसार के लिए कल्याणकारी हैं। इस मैं की का प्रकाश पिछले कुछ हजार वर्षों में संसार के लिए अत्यन्त बहम्ख्य सिद्ध हुआ है। पुराने बीते युग में जब हमारी दोनों संस्कृतियाँ विकास-शील थीं ग्रीर हमारे देश समृद्ध थे तब हमारी पारस्परिक मैत्री भी गम्भीर थी। यही युग वह समय था जब मानव-जाति परम सूखी थी। हम श्राशा करते हैं कि इस ऐतिहासिक दाय - पूर्वजों की इस देन की रक्षा श्रीर उसका सम्मान हम करेंगे और मानव-जाति को याज के दैन्य से बाहर निकाल कर ग्रानन्दावस्था में ले जाने के लिए उस देन के प्रभाव की विकीण करने का पुरा-पुरा प्रयत्न करेंगे। हमारे दोनों देशों के महात्माओं की यही कामना थी ग्रीर हम उनकी कामना की पूरा करने में पीछे न हटेंगे।

इस उद्देश्य श्रीर पूर्ण सत्यनिष्ठा श्रीर सम्मान के साथ हम सर एस० राधाकुष्णन का स्वागत करते हैं जो बहुत दूर से हमारे देश पधारे हैं।

---ताई चुम्रान-सीन,

१० मई, १६४४। परीक्षा समिति के अन्यक्ष।

(चीन की राष्ट्रीय सरकार के सेनापित जनरल लू चाम्रो, द्वारा वर्म पर विश्वास रखनेवालों के संघ के तत्वावधान में १२ मई सन् १६४४ को चुंगिकंग के मुसलमान उपाहार-गृह में सर एस० राधाकृष्णन के सम्मान में अध्यक्षपद से दिया गया स्वागत भाषण।)

वास्तव में हमारे लिए यह बड़े हुए और आनन्य की बात है कि आज अपराह्म में चीन के धर्म-विश्वासियों के संघ के तत्वावधान में हम अपने विशिष्ट अतिथि, विख्यात भारतीय विद्वान और दार्शनिक, सर एस० राधाकृष्णन् का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें उनके दर्शन के साथ-साथ उनका भाषण सुनने का भी सीभाग्य प्राप्त हो रहा है।

चीन का प्रतिरोध-संग्राम बहुत शीघ ग्राठवें वर्ष में प्रवेश करेगा। इन पिछवे वर्षा में चीन की जनता युद्ध-केन में मानव-जाति की शानित ग्रीर उसके सवाचार की रक्षा करते हुए युद्धेंपता ग्रीर ग्रांकि कि शानित ग्रीर उसके सवाचार की रक्षा करते हुए युद्धेंपता ग्रीर ग्रांकि कि राथ युद्ध करती ग्रा रही है। यद्यपि ग्रपने रावृ से हम अनेक ग्रवों में पिछड़े हैं, दुवेंन हैं फिर भी हम कभी परांगमुख नहीं होते। हम अपने सहृदय पड़ोसी भारत के प्रति उसकी महान् श्रांक्यात्मिक ग्रांर भौतिक सह्ययता के लिए बहुत ग्रिविक ग्रामारी हैं। जबसे सुदूर-पूर्व ग्रीर समूचे संसार पर युद्ध की भयावनी श्रांग फैली है तब से यह बात सिद्ध हो चुकों है कि ग्रपने सामान्य शत्रु का सामना करते हुए शान्ति-प्रेमी राष्ट्र कन्धे से कन्धा मिलाकर एक हो जायेंगे। लेकिन ग्रपने भौगोलिक संसर्ग ग्रीर धार्मिक तथा सांस्कृतिक समागम के कारण इन दोनों देशों, चीन ग्रीर भारत, के बीच ग्रधिक पारस्परिक सद्बोंध ग्रीर सहानुभूति सम्भव है। युद्ध-काल में दोनों के सीभाग्य ग्रीर दुर्भाग्य

परस्पर सम्बन्धित हैं, श्रौर शान्ति स्थापित हो जाने के बाद समृद्धि श्रौर विपत्ति——दोनों में ही, दोनों एक दूसरे के साभीदार होंगे।

हम अपनी अन्तिम विजय की घोर जैसे-जैसे आगे बढते जा रहे हैं वैसे ही सम्भव है अब भी ऐसे कुछ लोग हो जिन्हें इस बात का सन्देह हो कि चीनी राष्ट्र वास्तव में नितान्त शान्तिश्रिय है या नहीं। अब सर राधाकुष्णन् एक दार्शनिक भ्रीर एक धार्मिक विश्वविद्यालय के उत्तरदायी संचालक के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो योरीप और अमरीका में विस्तृत भ्रमण कर चुका है, हमारे बीच उपस्थित हो कर श्रीर हमारे जातीय लोगों से मिल-जुल कर इस तथ्य की पृष्टि करेंगे। इस प्रकार धर्म-विश्वासियों का हमारा यह संघ ही हमारी एकता ग्रीर शान्ति का प्रतीक है जिसमें इस देश के चार प्रधान धर्मी के श्रम्यायी--बौद्ध, मसलमान-कैथोलिक श्रीर श्रोटेस्टैन्ट--सम्मिलित होते हैं। सदियों से चीन के लोग उदार चेतना, स्वामिभवित, क्षमा, प्रेम, बान्ति और दयाल्ता में डुबे रहे हैं; अन्यथा इस प्रकार का संगठन शायद ही बन सकता हो। इस संघ का इतिहास बहुत छोटा है--एक वर्ष से कुछ ही श्रविक, और इसका उद्देश्य रहा है चीन के इन प्रधान धर्मों के अनुपापियों के बीच मित्रता की श्रमिवृद्धि करना। यह चारों धर्म चीन के राष्ट्रीय ग्रीर ग्रन्तराष्ट्रीय गुणों से परिलक्षित होते हैं। इस संगठन के विशिष्ट उद्देश्य हैं धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान, आध्यात्मिक श्रन्शीलन पर जोर, सामाजिक सेवा का उपक्रम, राष्ट्रीय प्रतिरोध श्रीर पुनिमणि की सहायता और अन्ततः विश्व-शान्ति की अभिवृद्धि।

इसलिए हमारी यह बड़ी कामना है कि हमारे विशिष्ट अतिथि आज फुपा-पूर्वक हमें अपनी टीकाओं और अपने उपदेशों से कृतार्थ करें और हम यह भी आशा करते हैं कि वे इस संस्था का परिचय उन संस्थाओं से करा देंगे जिनके सम्पर्क में वह अपने देश या ग्रन्य देशों में आयें।

चीन के अपने दीरे में सर एस० रावाकृष्णन् न केवल ज्ञान और अविधियों के क्षेत्र में महान् योग-दान देंगे बल्कि हर अवस्था में चीन की परिस्थितियों का मुक्ष्म अव्ययन भी करेंगे। स्वभावतः इन दोनों राष्ट्रों के भावी सहयोग में यह बहुत सहायक होगा। विशेष रूप से हमें आवा है कि धर्म के गामलों में अपने विशिष्ट अतिथि से हमें अमूल्य ज्ञान-लाभ होगा। आओ आज अपराह्म हम अपने-अपने प्याबे श्रीठों में लगाये और इस सीधी-सादी पर मन को प्रसन्न करनेवाली वाय से अपने विधिष्ट अतिथि का स्थागत करें और कामना करें कि उन्हें सुन्दर स्वास्थ्य और अपने उद्देश में पूर्ण सफलता आप्त हो।

चीन के धर्म-थिश्वासियों के संग द्वारा सर एस० राधाकृष्णन् की सेवा में समिपत---

> पुरातन देश—भारत-चीन से सहचर परस्वर थे। मसुरतम सांस्कृतिक सम्बन्ध सदियों तक निरम्तर थे।। विभव में साथ हुँस खेले, थिपव् भेली सवा मिल कर विपति सम्पत्ति के साथी सुहृद हम हैं, निरन्तर थे।।

> > हुआ प्रारम्भ जय से यह हितीय महासमर जन में, वहें हम मित्र-राष्ट्र बने, भयानक युद्ध के मग में।। समर-संलग्न हैं हम, लक्ष्य मानव-जातिका मंगल, व श्रपनी मुक्ति श्री स्वाधीत-जोवन-सिद्धि इस जग में।।

ह भारो नित्रता दुइतर हुई, इस देश ध्राप ध्राए। सु मन सम्मान के भवदीय स्वागत में थे विषराए।। यहाँ के बौढ़, मुसलिम, प्रोटेस्टैण्ट व कैथोलिक मिलकर सर्वों ने एक स्वर से गीत स्वागत के हैं यह गाए।। पूर्ण सत्य-निष्ठा से, हृक्य की गहनतम
भावना से श्राश्रो हम प्रार्थना कर पुनीत—
देव-देव! पावन-परम धर्म-ध्योति फेले
वसुधा धवल-धन्य वन जाय स्वर्ग
वर दो कि देव! धरा-धाम बन जाय स्वर्ग
विच्य देव-पुत्र बने मनु-पुत्र मन जीत ॥
श्रीर स्नेह-सिनत बन्धु-भावना में बंध जाय
मानव से मानव, हृदय गाए पुण्य-गीत ॥

## परिशिष्ट ५

सिवयों से बौद्ध-धर्म व्याप्त है चीन में। श्राज कन्प्यूशियन श्री हिन्दू.विचार-धारा घुल-मिल एक हो रही हैं जन-जीवन में। श्रस्त श्राज मानवताहैं, विपुल विषमता से और संघर्ष से। इस वात्याचक में भवदीय श्राममन देश में हमारे धुभ-हान्ति श्री श्रनन-तुष्मा का जन्मवाता हो।

[परम पुनीत महास्थिविर ताई सूद्वारा सर एस॰ राथाकृष्णन को तिसन-यून पहाड़ियों पर समिति कविता।—श्वी० वाई० एच० कूद्वारा अनुदित (श्रंग्रेजी में)]

शिक्षा-मन्त्रालय, चुंगिकग, चीन । चीन में सर एस० राधाकृष्णन के शुभागमन परः—

एक बार चीन वेश श्राए वह कृषागाय।
भेंट भी न जिन से हुई थी कभी एक बार
भाल पर मंत्री का तिलक उन्होंने विया;
श्रपना बनाया उन्हें, श्रपना बताया उन्हें।
चीन के हृदय के स्पन्यन की श्रनुभूति
उनने की; श्रीर दशा चीन के मनकी
मन ही यन जान गए, श्रीर तिज मित्र से
बोले, 'बन्धुवर! जहां साधु और सन्त हैं
मुख्य प्रकाश यहां नित्य-नव फूटेगा
संस्कृति का, जीवन का—यह श्रुव-सत्य है।'